स्वणी नामावभी

मो सर्मान स्वामक्षाती जीन मत्त्वा स्वि है। इसी क्षामानी क्षामाना नाइता, वीरका। 2 ,, attmengal conungaft naugr eig. मामयक्ताता-0.1181 प्रपास मन्त्री सुनि भी १००८ भी भानन्त्र खरिजी महाराज

ा, फ्लेइराड्यी वनराज्यी संबंधी विषी।

4 , da du, affe mare fito ancredit ) , सब्ध क्षेत्र संघ करासा (ब्योपुर) । संस्कृष्ट-यी मेनीकन्द्रज्ञी सरदारसज्ज्ञी पु गमिता 🏿 🖢 में निराजानजी तारोक्क्प्जी गुर्गाकृपा हिकारी बाजुर १ औ शीराक्ष्यंती बांडुका हाती पारक arafen agen (III MINBES)

वायुक्तपाय ।

the state ande स्त्रर गामार, माम्तुर। | छ म बीराकम्प्री कुन्नधम्ब्री गारब

material : सदर वाबाद, नायपुर । | ८ ,, क्लेंबारकावजी पिक्षीकाकजी बादाब्रा

र भी देस्तीमक्क्षी रिकरवन्त्र्यी, यामक ।

व भी मामक्षणकारी सेरमलकी सुराका



STE-All Shiley Hiller 349, errore



HERON.

भी राम क्षेन प्रसाद्यक्षय, पापड़ी (भाषदनगर)

## धन्यवाद

# प्रिय वाचक इन्द्

न्नापने कर कमलों में श्रीरत जैन यन्थमाला का ''न्नामृत काव्य सप्तहुं', नामक पुष्प समर्पेण

इस पुस्तक में बोषपद, वैराग्यवर्षेत्र, शान्तिदायक एव चित्ताक्षेत्र काळ्यों का संघह किया गया करते हुए हमें प्रमोद होता है।

इस पुस्तक की दो हजार प्रतियों के प्रकाशन में अमण्संघीय प्रधान मन्त्री पं. रत्त त्री १००८ श्रीश्वानन्दस्त्रीषनी म० के ससार पद्तीय निम्न लिखित गुगलिया परिवार ने श्रपनी उदार भावना के फल-है स्रतः काव्य रसिक तथा साहित्य प्रेमी सञ्जन इस काव्य से लाभ उठावेंगे ऐसी आशा है।

स्वरूप सहायता प्रदान की है.—

(१) श्रीमान् बस्ताबरमलजी लखमीचन्दजी गुगलिया राषावास

(२) श्रीमान् सेंसमलजी मिश्रीमलजी गुगलिया, घटापर (३) श्रीमान् सेंसमलजी गऐश्मलजी गुगलिया, घटापर

( ४ ) श्रीमात् ससमजनी हस्तीमलनी गुगलिया, घटाबर

एतद्ये उपयेक समी दानी महाश्य घन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक के पूक्त संशोधनादि कार्य में श्री पं. वसन्तीलालजी नलवाया ने छपने परिश्रम का सहयोग दिया खत. वे मी घन्यनाद के पात्र हैं। सन्त्री. श्री गत जैन प्रतक्रान्त पांगर्नी

6

## महाराज का क्षिक्षंप रत्त मुनिश्रीर

 $\mathfrak{E}$ 

कत रम भर के रिल्म भी तिना रिल्म महों। जोर जनने निक्षित भर्ग की जीर अपनर ही होने जाते थे। रई नोतों से गारना है कि शारतिक नीर भीर भिन स्वांतिक नहीं हो महता। भिने कमानीम चता है जेन पर्न के जिस स्वत्य को मालिक स्वयंन सम्मा था, ज्यों को सम्माना श्रीर जन मापारण के ऐस्त हो न्यू तर पर ने पाना चीर इसी मार्ग से खपनी जात्मा का पत्याण करना जापका सद्ग ना एते नाम मान मान मन मन मन

पिता था। मानी अनीने नामी निया में हो प्लेकान्त का प्रतिपास्त पोर समर्थन कर दिया हो। वे स्कृष्टि के हिंग मों गोर मेंत्र सार्वानिक भी थे। ए० सुनिशी ब्रास रियत सिन्तालिसित मन्य ज्यान रम्पता को मानाक होता है और सुगतिक पास्तिमन्ता का मीमांसन्छ। गोनों सी वो सिरोपो हिमाने हैं। मगरकः मुनिष्या चर्माचारिनी मठाराज ने उस्त भारका को प्रगमे हो बहाहरक्ष से भान्त सिज कर

(७) भी नोता नित म मानिक्ति क्षा स्वार्धि

८) मध्यास्य गरिमा

(1) remaria

ह) मन्तरत निधन

(a) tropin linit

१०) मी माननासार ११) प्रस्तानामाना (४) मी मन्तर्गातम् हे (३) मृत्रमन्त्रिया प्रत्म म्याम्य

(३) फपान कुडुम्बल्द्वालिया (१) ममान निगति रिग्रांन (४) में दम्न परित (६) में पार्र नाप परित

(१४) गीमती मती चरित (१४) जिनमुन्द्ररी गरित

(१७) भरत-वाहुवलीचीढालिया (१६) प्रमगकुमारजी की नसंगी नाम्यो

(१८) जयवंता हमार मुनि-

यह ठालिया

```
S
(११) यन्त्रह वित्याधी
```

9 ऋषिजी म की प्राा अत्यन्त निर्मल थी। कोई भी रलोक या गाया दो तीन वार देख लेने से ही उन्हें मालवा, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़, गुजरात, काठियावाड, देहली तथा महाराष्ट्र खादि प्रांतों सं० १८=१ में दित्य महाराष्ट्र में पदार्पेया करके आपने ऋपि सम्प्रदाय के संगठन के लिए बहुत प्रयन्न किया। अहमदनगर में विराजित सन्तों और सितियों ने आपको ही पूज्य पत्नी प्रदान फरने का विचार किया, किन्तु उस समय काललिंघ न आने से प्रयंत्र सफल न हो सका। आप दिन्छ संयम पर्याय में व्यतीत करके, मिती वैशाख शुक्तला १४, र्ग० १६५८ को सुनालपुर ( मालवा ) में सं० १९४६ में गुरुवये असुखाऋषिजी म० ने वम्बई में चातुमीस किया था, तब आप भी से मालवा की ओर पथारे और अनेक सेत्रों में विचरते तथा धर्म प्रभावना करते रहे। ४४ वर्ष तक श्रापश्री को सुलेखन कला ने प्रति भी बड़ा श्रमुराग था। ज्ञापके श्रम्र अत्यन्त सुन्द्र थे। अापने शास्त्रीय लिपि में, अपने स्वाध्याय के लिए स्वय ही श्रीयुष्टत्कल्प, प्रर्मन्याकर्या, सूत्रकृतांग, आपशी के शिष्य श्रीओंकारऋपिजी तथा श्रीद्याऋपिजी म. संसारपन् के बन्धु थे। श्रीद्या-पं० रत्न मुनिश्री अमीऋषिजी म० एक बरिष्ठ विमूति थे। आपने अपने जीवन में चतुर्विध क्रप्ठस्थ हो जाती थी। उनमें भी कवित्व शांकि का अच्छा विकास हुआ था। अनुयोग द्वार आदि शास्र लिखे हैं। तेरह आगम आपको कंठस्थ याद् थे। क्नो आपने विद्यार करके पावन किया और जिनशासन का उद्योत किया। त्रजना में उद्दरने योग्य कवि घुस परम्परा में रियक हा मिल मणन र.। ् स्वरोंवासी हो गए। उस समय आपक्ती आयु ५८ वर्षे की थी। साथ थे। सुरत-सम्मिलन के अवसर पर आप मीजूद थे।

```
सेतेच का बीर संसार घा माहार, करकार किया । तिमहास्त्रम की गोजा बढ़ाईं । बापके सहार राग्य
वेच्युनेस्टेन्द्रमुक्त बीर मर्जेन्द्ररक प्लग्स हो कर बाग्रह है बीचों का करवार करें,यही गाविकामना हैं ।
```

क्षे नई॰ स्वाः दीन कम्प्य संघ हे पंरत प्रपाद मन्त्री भी शासन्यन्धित्यी मः के ग्रिप्य पंग्रतिभी मोतीन्धिपित्री मः

श्री ष्रमृत काव्य समह पर

मुक्स केसरी मन्त्री मुनि श्रीमिश्रीमनजी म• का

पारक्ता थिय में उपने मन पास्स में भिरत पत्मावत । सप् दोरन पीत्र मनोखी बनो सप्ती बहु जाब के प्रीप्त करावत ।। बाज बहान ह्यानन के हुन्से हुन्ते प्रमुन वपायत । पीपूप पान को 'गिसती" मान बप्पातम की हु प्रकासत ।।

-बाक्षिया (ध्यातर)

G - 1-1-10

भ्रम्भाना —शहर प्रभार वाद भारत है। इस है। इस मिल्ला मार्केट महिल्ला ाज्यस्पर भ वस्त

Pirm Trail

### संग्रह 1शिक्षा-वावना 11 के बच मिल्लेश्य 11 अमृत काव्य

मन मारा ॥ ३ ॥ ॥ रोद्रा ॥ मगुमुँ भी नीतोन जिन, गीनमारि मुन्तपार ॥ मरन्तनो भाग मथा स्रो. हर पुरि निन्नार । त्रमियान्या सम्, दन पाम पर मार ॥

मार रिज्यम् ॥ ५ म मर्गुर अधाम भग्न. । स्परित हिन भागे, १ ग्रेता गोवहिन भग्ने, मु

िक्स क्षित्र —राज्य विराद्ध की वर्ग की क्ष्मीक्ष्य कि म**ा**क्स

```
सिक्
॥ पनाचरी कन्द्र ॥
```

Ħ

वावनी |ह.। इए मोह जालमाहो बोत्यो है अनतकाल नाना जोनिमाही कष्ट सह्या है अपाररी क्रोघ मान माया लोभ रागद्वेप वश जीव, पायो दु ख घ्यनत न छोडत गवाररे।। मन तम बचन मुकरे उपकार नित्य, देव गुरु आए। गहे, रोफत स्वच्छर को। छमीरिख कहे बिलहारी वाकी वारवार, धन्य वाकी मानको सो जाए ऐसे नडको।।४ करत विचारो काम वोलन मधुर वेएए, त्या दिया चित्त धारे, बारे कमें वधको।। क्रमीरिख क्हें प्रोणी वारिये सतोप मन, करमों के बीज वाल्या मौज हैं ष्यचलकी ॥ श्रमीरिख कहे छोड़ सकत जजात भन्य, घार गुरु सीख वेगा जाग हो हुरयारदे ॥ । द्धें। धन्य जगमोही सुख ह ख आया थारे धीर, जाले परपोर मन टारे जग फरको। ।अ,। अगर आगत पर धरत मुगध होत, तपावत वारवार हेमग्रुति दरसे। हेंचे पय सुरिभ चरए को बधन किये, देन फल अपन जो ये मारत पत्थर से। अमीरिख कहे तैसे सत ऊल गत मिंत, गिणे नहीं पीड उपकार तस कर से। है।। |आ।। ज्ञाडलो, ज्ञाथर, जैसे, विगुत उजाससम, राखे ज्ञास मोटी पडे खवर न पलकी तामे कूड कपट मपट कर ठगे लोक, राग हुं प वश होय, करे वात छलकी।। हुरुएा की लाय लाग रही घट माहे अती, पातक की पोट सिर कैसे होय हलकी। दूध को तपाबे स्वार, काउन चर्न बास, तिल तेल इन्छ को पोलत रस तरमे। आपाते विसार पर गुएमें मगन होय, वायत करम नर्श करत विचार रे। ज्ञमीभूस् विजी ि होत्र इत्राहिही-हमाष्ट्र — ।तिष्टीह**ास्ट्रा** काज्यसद् थों असत

Right श्रमीक्रपित्री स हास्सरे कांधेक मीटी मिनगाडी ग्राङ्क मान मरक्ताखी मगोग्री पार बरख T TELEP airs Heale पंचनार को सिरायन मिन्स गाप्त fige fom fo obe ufe prifeet eritg 100

शिचा हि शिद्ध शिला माहे लीन भगो लीनो न परम धन नेनो परतु.न मन पोर न विनारी है ।

आआश्रव प्रमाट भद कपाय निषय माही, भीनो रहे राशित, पाप अधिकारी है ।

हि विल्या नहीं देन आरेहत निगर्थ गुरु, करुणा धरम नित्त, माही नहीं घारी है ।

प्रमारित कई थो, बल्यो हार ने मनुष्य भन्न, चारु गति माही मरमर हुनो त्यारी है |ऋ.। ऋदि नहीं पाने कोई सुछत कमाई निन, छोड़ घर देश परदेश जाय दीने हैं। पि,। एक बार अशुभ करम वण नरक्मे, पायो है अने ह मछ, सदी जममार है। एक बार तियैच रु थानर निगोद माधी, जनम मरण नई।, वेदना अपार है।। भटकत भटकत, पायो है मनुष्य मव, अमीरित कहे सद्गुरु सीत धार है ॥१६ एक बार तियैच ह थानर निगाद माधी, अपन मुख, प्रानद उदार है। है, शुभ करमों के वश देनगति पायो जीव, विलस्या प्रमुप मुख, प्रानद उदार है। महकत भटकत, पायो है मनुष्य भव, अमीरित कहे सद्गुर सीत थार है।।१६ नाना भात करत व्यापार जीन पातनके, कीमिया के काज नेह हुमुक से जोड़े हैं।। चोरो करी सहे रड, पड़त है केर माही, सहे जाति मार नडी ममता की मोड़े हैं। अमारिख कहे धन अति कान देते दु स काल आये घेरयो तोत रूप्ण न नो हे हैं।। काव श्री असीःसृपिकी म० कान्यसमह म् अस्त

गवन स्रियात सरक कु भी पाक में पषांत हैं स्त है और पात कर पाए हपर संबंध है .पे.) केना समिमानी एड माने नहीं भिष्ठ पेख होचडे निवर नित प्रत्य करते हैं नक्षमण्याच्या काम्यक्षम् जैसाहमनीर स्त्री पोच्टा क्त, फन माझ पाय मन क्यत मार जास क्षित विनास क्ट, गुष्ठमे पारत र्गान अन्तरोगमिटे येमा बर । रता चना मेल करें क्यों गुमान मन, पर्तम ब रम्प्रेसिक्त काई महि छप जप अधि सार, सुरक्षियों भे बाख मन मनमाए ग्रह्म शरक मरत नही न्न सम्बन्न सनाये शुरु मार्ग स्ता पन हुड नहीं नहुत्त झरप ने सम्बद्धि ।

वाबनो शिचा |आ:| अत्तर लिखित ग्रुमाग्रुम निज्ञ साचित को,ताद्यी अनुसार जीव, मुखदुख पावे हैं | मि कोई नर सुखी कोई दुःखी कोई निर्धन, कोई नर धनवत आद्दर बुलावे हैं || अ कोई नर सुखी कोई दुःखी कोई निर्धन, कोई पुन हित ताके चाकर कहावे हैं | अ शास्त्र विशारद कोई तर सुखी कोई दुंखी कोई निर्धन, कोई तर घनवत आद्र वुलावे है।। कोई हाथी घोड़ा चढ घालत आनंद माही, कोई पुन हित ताके चाकर कहावे हैं। कोई रंग महलमें पड़े कोई बधन में, अमीरिख एते खेल करम करावे हैं।।२१।। |गः। गरम में आयो तव पायो है अपार दु ख जाएं। निज चेतन के जाएं। किरतार है। असीरिख कहे भारे नारो नव मास मात, आयो मुष्टि वांघ के पमार हाथ जायरे॥ अग्रुचिमें वास रह्यो, सवा नव मास चित्त, देखरे विमास तिहा, सुख न लिगार है।। नीचो सिर ऊँचा पाय, ष्रव ब्यू रह्यो टेराय, निक्स वाहिर दिये, दु ख को विसार हे अमीरिस कहें घरे गरव गुमान मन, पापके निये से फिर, वहीं ठौर त्यार है ॥२४ ।खः। हार ज्यों जनम ष्रण लेखे ते गमायो जीव, कियो नहीं सुष्टत मनुष्य देह पायरे गुणि जन सगत न सत को नमायो शीस, प्रमु नाम लियो नई। निंदा मन भायरे ॥ उडी उडी नींच देह, चुणांचे त्रायास जाली, भरोखा त्रटारो चित्र शोभा सुरसालकी मात तात नारी सुत, मोहमं वघाय रह्यो, रुष्णा आधिक चित्त करे धनमाल की। अमीरिस कहे घट रोके जनमौत आय, जावे सव छोड वाघ पोट पाप जालकी।। धरम की सीख नहीं भावत करम वश नीत में गमाई रात, दिन काम मायरे। भि,। करत जगत धघ छघके समान सुख, ऐशमे भुलायो मन त्रास नहीं कालकी। अमी स्मितिनी म० ५५ भू नीत अपि इप्राष्ट्रनी-स्प्राष्ट्रlk. कान्यसग्रह श्री श्रम्त

售 मिन स्वतीये हेरे पन मरचे हैं बाब्द नर, हाकू नहीं बोजे सक बाहिर फिरह हैं। क्षमा नवत्त स्त कृष्ये न्हीं

अमीरिख कहे लीजे, तप जप ज्ञत सग, अयसर चूके जीव पीछे पिछतावेगा ॥२८॥ जि,। जाना है जरूर घर दूर है चेतन तेरा, मौत फिर रही सिर पलमें गिरावेगा। चार कोस जाय तव, बाघत खुराक साथ, चित्त में विचार परलोक कहाँ खावेगा। वाप दादा तेरो न कमायोचले दाम सग, जागे नहीं ज्ञाति देइ ज्ञादर छुलाचेगा ॥ शास्त्र-निगारद वोह मेह हो असीम्ब्रोसिन म**ास्मा** श्री अमृत

वावनी | मि.। मपटके जैसे वाज वावत है तीतरको, जैसे वनराज आय मृग गृही लेत हैं। मकडी ज्यों मिलकाको, आयके प्रसत वेग, मेंढकको आहि ज्यों अचान दगों देत हैं॥ मूसाको ममार जैसे, ताक कर गटक्त, तैसे तोय काल आय लेगा गुरु जेत हैं। नानापन छोड नहीं दानापन धारे चित्त, मोहमे लुभाना ऋधिकाना पाप ठाना है ॥ निः। नाना भाव तोय समफावे गुरु वारवार,ससार असार सार मानके लुभाना है। मानमें मुलाता गुरुदेव नहीं माना,शुद्ध देव न पिछाना कर्म किये छाता छाता है। क्रमीरिख कहे स्याना क्रतकाल हाथ जाना, कु भीषाकमे पचाना तये पछताना है ॥ ।ट । टले नहीं काल लोपे करत उपाय कोड, मेरु शिर रहो भावे समुद्र मन्तार है। अमीरित कहे तव ख्टेगा उपाय सव, ऐसी न विचारे मन, सोचत अचेत हैं ॥३०॥

**斯**阿斯斯

अमीरिख कहे काल जायके लियों उठाय, जतन घरे ही रहे खडे परिवार है 1133

वस्तर सजीने तन, थारत आयुध सव, पेसे सात कोटड़ी में, देश रुड द्वार है।।

रचक मनुष्य द्वार द्वारपै रहे प्रसख्य, होय सुशियार हाथ लेद हथियार है।

TE जिने द्राउ मेरा कृत्र नता मृद्ध मत निस्त गुणु मुद्रमस टोला चाकू मिर मत जाग्र दे क्छोपा पहत ज्या जाय प्राधिवान प्रमुख्नी अस्तात में प्रीति स्तान अनुस्य ज्यातम नुस्य द्वान सिना अनुस्य रो रहे से पार से काब मन हरमाय अभी माही माती नियमात त ह 🖷 । सम् मिगरंग गुरू भीनी है उपलि 115 टाक्स एपात्र चार

- 36 - 36 दारमी त्रमीरित कहे भिन्न, कालो वित्त भान जाएी, क्यासे जनत जान, पास्या भवपार है। (त.) तम है अमार नर, कींज्ये निचार मन, पिंचर है हाड ताने चाम जो महाना है। ।धि,। धार शुद्ध भाग मन गनार तारखहार भाग निन मीना सत्र, तप जप नरखों। हुरगं र खाना हु तो मानत हे मरा मरा, छत न्यादार तन, जान हु तद्राता है ॥ पनोको गगन जिमे,लाम्बो र प्रयलेको, तैसे भवि बोत ताक्षा रो। ता प्राथार है। भाव मनदेनी कड मदत्तड पति समनजी, फेनल सुरानि पाय मेटी भव क्रिरणी ॥ । द । हमा है बरम मूल जाएंगि यनुकूल प्राएगे, बारो चित्त माहा भव २ सुनकार है क्रीट भव मचित पातक जाय विरलाय, रिवामुस गता हुरगति ट यहराणी। समुद्रमें नार भूला जनको मारग दानां,त्यामा का शांतल जन भूरोको आदार है।। अमीरिख को भय तारण बहाब सम भावना प्रधान जैन श्रामममे वरणी ॥४० क्हे अमी ऋषि,चल्यो आयणे। या लो, तव तरी हितवारी कोऊ सग सा चलायगो । थि.। थिरता रहेगो यो गकर ना रहेगा मन् पुर ना रहेगो डेह नुरमें मिलागगी। धन ना रहगो ना रहेगो तन निकास पन योवन ये तेरा छिन एका निलामणा भ करल भलाई माई छोडो .ल छन् मन नहान य केह तरी जात में मिलानगे। मागत है माना नहीं देव ता हगन करे, लोगत थानक चाज,नोह न थानाना है। अमीरिख कहे तन काचा कुभ जेसे जात,रम चम नेस नर, भया न्या दिनाता है।। न्।उपमार ह नो अमृत

| ति वह स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स् |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| प्राप्त स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन  |                                        |
| भिन्न स्थान पारक मामाने का संप्रमान कर्या कि सम्मुख दान कराने माने मिन्न करा करा अस्तान करा करा माने माने करा करा अस्तान करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मिन वस्तित्व गुल्यां पर विकास का कार्य |

वायनी राचा [म, भरकत मनरूप, अश्व महानेगवत, हम्यो नहीं रहें करे नानाविध रग हैं। मि.। मनुष्य जनम धुर, पायवो दुर्लम चेत्र, आरज उत्तम उल निर आयु धाररे अमीरख कहे मुनि, ज्ञान रूप वाग करो, लाजत है मनजश, आनंद अभग है।।४४ कनह नैराग्य कनु मन में धरत राग, कनह धरम कनु राचे पाप सग है।। चार गति माहे भटकाचे नहीं पांत्र पार, गिर्णो नहीं जाय जीने उन्धि तरम हैं। युसीस्त्रियनी म**ंस्रिस्**पि 初邓田昭

भे अमृत

अनंतो है भ्रत व्यास रोग शोक खास ज्यर, परवश पणो है अनंतो शीत गग्मी ॥ पुरण इदिय जोग, तनमें ममाधि निरलोभी सद्गुरु जांग, दुलेभ विचार रे।। अवण आगम वेण, सरधा दुलेभ अति, यरम उत्रम किया, दोय मचपार रे। । हि । या या स्यों न करे जीत, सहा जो नरक हु हा, निरतर मारे मार, परम ष्रधरमी। अमीरिख कहे प्राणी, दश बोल जोग पाय, तजके प्रमाद घार, दया धर्मे सारदे॥

ूड जु अमीऋषिजी म**ु** घेतुपाल वनमादी, करत है गाय मेरी, साम समे मडले अकेला घर जाना है। अमीरिख कहे तैसे, मिल्यो परिवार आय, विछडत यार नहीं चेते न सयाना है ॥४न वाजीगर खेल मेला महौत्सय माहों नर, मिलत ज्रनेक फिर जाय विरलाना है॥ (र.) रात समे पदी मिल, रहन हे ब्रन् पर, उगत स्रज हिमो हिसमें उडाता है। अनतो है भयं छ भी पार 1ज मामली हो, अंग अंग छेर पार, मींचे तरे असरमी। झमीरिख ऋ नदी चेतरर्णा माही न्हाक्यी,याट कर दु रत मत होने दुष्ट करमी 189

€ गुवा । 1 गडे थरो फरी महि भारत ग्रार है। पी पत् राज मानक वायक श्रीत भव गई पार राम मा निष के मंदार है। कीर कास्त्रज सहस्य स्तर क्षेत्र जोड गाम देश वन्तीन इत्तर है। सि । सम्मण्डी कालम स्थारक संगाहम्य स्थान स्थापन निम स्थाप हु प्रापद है। क्षां सामी मानाम् न स्पार् र । शादी ह मरख बात नोडा मुख्यां पाल मन, क्योंच मन वारि ‼ देखो सूप मरत्ना मात्रमात्र भाष द् 🛚 स्तिष्टता प्रमाणे कुत्रम मन पार् द म् क्रमेत खारक बाग कर्या है सम्बन प्राप्त गान्त फ्रमाइ द्र शिक्ट ण्यं प्रास्ती नोव्यत सुमाय रक्षां पक्षां राजर नहीं प्राप्त गरे नहती। गरी प का रण जार पारामी बारामी का मेंग मुन्त कार पाय मुचट जु मंतर हीं । मेसार बासार क्षेत्र संस्ते आंशासम्,जित्तप विरक्षात आप दाव 🏻 केक्यमांग कु.क्यांक जाना मध मत्र शोदी हिंदी डिन उपसा दताइ विष त्म्या अन्य कांच त्यांग THE PERSON विवय वर्ध क्षीं हैं स्थायत न पार क्यी क्षम मधुर हर्षे विश्वते कपट मान माठ राध करते जात मुंध न प्यारत मान 456 ET4, Hor water wert? तन ध्रमाति क्लिमिटि व्या नरम् 14 92 प्रवापक सम् E Para la # 12 S

2 [ मानकी Pari (स.) समिकत बिन नहीं पांचे कोई शिव सुख समाविन विन सब करणी ज्यसार है। मुनि गजसुरुमार स्यक उतारी द्याल भेतारज रिस तेषपाय रही कपनी।। ति.। तुपणा ही लाय छाय रही पट माही तेरे, जोड जोड माया उड़ी,गाडके धरत है अमीरिय कहे होण जनम मरण दुर, सेवो समिति हम जाणी नरनार है ॥४३॥ हि. इस और वन दोई होवत है एक रम बाहो मन सरल वो कपट की त्यान है। सोनो ने पीतल होनो, होत है सरोये रग, रजत कथीर होई होने एक वान है ॥ |वा,| त्तमा मुखनाई फरमाई है धरम धुर, करत करम चूर, जिननेग्ण जपनी। पाचमे खधक शिष्य, टाल्यो है करम विष्, परडेशी ज्माघारी निया कंठ चषती। अमीरिक्ष कहे जोघ जीते सोही शूरवीर जनम मग्गु तज, पामे थिर मपति ॥४५॥ धनमाहे पाती सात धरती जगन न्यात नेवना भूपाल पानी चोर भी हरत है। लन्यों न खायो नहीं, लायो है मतोप मन, मरी दुरगति गयो, विषत भरत है। जमीरत कडे नहीं जाने मात्रा संग तेरे, मोटा मोटा रात्र मेरी मेरी के मरत है।। ह्यार पर लीपण टीपण सुरा चुरा पर विलोजन नार लेमे, फोगट विचार है।। रत एक सम पिए। गुण्में फरक जाति, अमीरित घरम जघरम बदाए है। 198 क़ीक़ल बायस दोनों, होचे है बरस गक, बेतु द्व थोहर को, रम गक जान है। उपरमे बीज और कूटवो पराल पुज, अक विन गून्य मार, दोय न लगार है। डिए इगाएने-ह्याए—गान्ने**र**्म िम्सिमिह थ्रो श्रमृत क्राज्यसप्रह

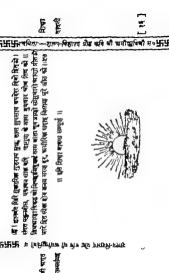

सुनोघ शतक सुबोध शतक । दहा

ष्रशुभ झमगल थादिसम, नाम लेत रल जाय ॥ १॥ निकेत ॥ २ ॥ जर धरि हेत।। भीयुन शाति जिनाधिपनि, शाति करएा सुखदाय ॥ सुब्द्रि समरो ज़ब्सिति, बरदायिनी, कृपातें जा<u>स</u> चर्या

रच् अथ हितकार ॥ ३॥ को पथा। ४॥ शतक प्रथ 🛚 ज्ञानदान दातार॥ के, सुनोध गुरुराय की जान शिवपंथ कर्या नाम संग घरयो

सुन्द्रिय का हिनोद्धां मिल शिर नीय शिर होत है। हिन्द्र स्था हिने हे स्था है।

क्वियसग्रह

भी अमृत

वर चोयो इंसगामिनी क्यम भारती हेबो, इजो सरस्वती तीजो शारदा सुनाम शारदा नाम-

मात उठी पठन करें जो वर नाम यह, होवे अमीरिख पै प्रसन्न श्रुतस्वामिनी ॥१॥

टशमो सुत्रह्म सुता, ग्यारमां त्रह्मायो वारमो है त्रह्मवादिनी

ावमो विदुपा देवी,

2 शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री श्रमीत्ररःपूर्जी म ० 🛂 😘 चिमो विश्व विख्यात छट्टो वागीश्वरी सुसप्तमो कीमारी श्रष्टमो है बहाचारिएी।

[ <u>"</u> E, 200 विशासय रक्षान क्षान after by man-मत्त्र अप HOL क्षेत्र क्षीर क्राएको स्प्रापु

ص م सुबोच शतक त्रमीऋषिजी म**्प्रिः।** धुक् है अशोफ फूल, फल दल शोभित सुर्सिहासन रतन जडित मनुहारी हैं। चामर अनूप शुभ, टारत सुरेंद्र मिली, छत्रोपरि छत्र तीन, ताकी छव न्यारी है।। बनासे विरत होय, धारे जिनमत ज्ञत, ज्ञान किया युक्त जिन मारग दिपावे हैं। श्रुतज्ञानसिधु अवगाही भगे पार आये, छुपा करी और भिय जीवको पढावे हैं।। सत्य हरत गुण धरन पचास वर, मिध्यात्वाको मान भग करिके हरावे हैं। निशादिन करत अभ्यास जिन आगमको, धातम स्वरूप साधवेकी मति जागी है।। पुद्गत वाह तजी, बाराविध धारे तप, परोपह दुक्तर सहत शिवरागी है। देशना प्रकारी जिन शीमे प्रतिहार छाठ, कहे जमीरिक अरिहंत उपकारी हैं ॥७॥ कह अमीरिख सबे करम कलक मेटो, पामे मोल्वास ऐसे साधु बड भागो है।।६॥ महान्नत पच त्राटि सप्तविंश गुण जामे, जानि दु खमूल जग भोग भये त्यागी है। देव वरसावे विन जीवके कुसुम पुंज, दुद्यीम बजत प्रभामडल उजारी है। कहे झमोरिख ज्ञान मानु है प्रत्यक् जेद, ऐसे गुण्धारी उपाष्यायज्ञी कहावे है ॥४॥ उपाध्याय वर्णन-अष्ट ग्रातिहार्ये— साधु वर्णन — इमाष्ट्रनि-ह्माष्ट्र— ।तमिन्।स्य अमीन्सृषिजी म**ं प्रमा**द्ध िष्ट होक ज्ञीं द,ियसंप्रह श्री अस्त

34 ₹ PG & शास्त्र-विद्यापण प्रीड पनि भी ममान पड ही नाटि के मार्ट के कि मान मान मान है। Hereigen — sitte fentier die ele ef

सुनोघ श्वम भक्तियत बोले मीठे वचन गरव त्यागी, सुणिवेको रुचि किते चित्त ना डुलावे हैं। सुणे सी प्रगट कहे प्रस्न करो जाणे पुनि, सुणे घने सूत्र नींद छालस न आये हैं।। बुद्धियत दाता गुरु महिमा बढावे मूरि, प्रीतियत होय निंदा श्रोगुण न गावे हैं। शीश शीश कोटिसुख,प्रतिसुत कोटि जिन्हा त्योंही प्रतिजिन्हा कोटि भारती वसाये हैं कहे अमीरिख द्श चार गुण्धारी ऐसी, सरत विवेकी नर श्रोता सी कहाने हैं।। कौन गिनी सके थन घुद बन पत्रनको, सागर तरम सख्या, कहिके बताये कौन ी कौन कर अगुलते माप पुहचीको करे, सुमेरु गिशिको तोल, करिके टिरमाये कीन ी कहे ख्रमीरिख जिनराजके खनत गुण, मद्मति नर पूरे गुण कथि गावे कीन ११२ कीन रतनागर मुजातं निरी पावे पार, ज्ञवर में उड़ी नभ श्रतके सुनावे कीन !। कहे अमीरिख जिनराजके अपार गुण, काहूँ विध ताको नेक पार नहीं पाये हैं॥ सागर अनंत पर्यत यों निरतर ही, या विष अनत भगवेत गुरा गांचे हैं श्रीता के १४ गुर्व--मुस्यान — शास्त्र-पिश्वारद् ग्रीड कांक और क्षांत्रिस्ता म**्रान्त्र** 

; ज्यसमह

न्नी अमृत

[北]衛 18 स्त्र-विशास्य प्रोड कपि 🖅 पविताः म्बार्डी गड, महिच महानते। ता है। निज्ञ मानस न मानस परम । HER DATE IN सेवे साउ THE THE - NEED 1-1 HEE

北北

ě

53 सुनोम 건대대 शास्त्र विशारद वीढ कीव श्री श्रमीऋषिजी म**्राप्त प्र** वन्य गुरु मोरे जग-भोग को खसार लखी, त्यागी के ममत्य पाप-अंथीको विछीरे हैं। काम मोड डोरे केलरातु जिम होने, प्रीति सयमते जोरे जाके रहे भव थोरे हैं।। चहे ज्ञान घोरे शिव साधवे वो दोरे राग हें पाटि आगोरे जानी ताके मन मोरे हैं।। अमीरत्व वाहिर मीतर रग घोरे ऐसे साधु गुण गोरे ताको हाथ हम जोरे हैं।। क्हे ष्रमीरिख मुनि ऐसे मीनघारी होय, तारण तरण सीही सुगुरु हमारे हैं ॥१न बोलत है प्रथम विचारी निज हिये माही, जीव दया युत उपदेश विसतारे हैं।। कहे अमीरिख अघ पुजको विटारे जाएं, ऐसे गुण घारे सोही तारेगा इमारेको। आगमके वेए। ऐन, माने सुखदेन पेन, माने मि त्या केन चित्त ऐसी विध धारे हैं। मीन करी रहे नाहीं घाअव के वेएा कहे, संवर के काज मुद्ध वचन उच्चारे हैं। ज्ञानके उजारे रागड़े प हुसे न्यारे, विपै वेल को उखारी पामे भवके किनारे को ञ्राश्रव विटारे सत्य रांयम ञ्राचार वारे, तर्वको विचारे सींचे समताके क्यारेको । सयम सुघारे पंच महाज्ञत बारे सी निवारे सब पातक प्रचंड पुंज भारे की 7. जिल्ला.—शास्त्र-विकारद यो अध्यापत मान्याप्य 📆 📆 कान्यसद् श्री अस्त

सहित विशुद्ध त्रद्वाचारी है।।

स्तरे विध, नववाड

वैयाष्ट्रत्य-मेव दश सयम

पंचमहात्रत शुद्ध भाव से आराघे नित्य,

नर्या सित्तरी—

न्मादिक दशविष यति धर्मधारी है।

| 44      | 4                                                                                                                                                                | 55             |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|         | करा सन् कर कुन भान भारत बता कार नाम नाम बना नाम गाया है।।<br>बाद्य सिक्ट शुक्र गुष्मंत्रे बाराजे सुनि क्ये बाधीरित सिक्ट बंदना हमारी है।।<br>बाद्य सिक्टी—       | <b>फिरच</b> िर |        |
| _       | त परिका क्रम्पर है                                                                                                                                               | ır—₹           | gaird. |
| hh u    | पण्यास प्रवास पांक्यां प्राप्त है। स्थाप कर भाषा कुर भाषा हो-पूर स्थाप प्राप्त है।<br>निरदीय कामून स्थापक बन्न पात्र छन्न प्राप्त कुर स्थापक क्षाप्त प्राप्त है। | गान्य-र्ग      | *(FOW) |
|         | करव निका का भारत करानुवा नव बनोरिक निक्ष बर्पना इसाये है।। या<br>इंपच्यत्त समय १० फिल्म                                                                          | ोगा द          |        |
| (r bei  | स्वता प्रकास एने व्याप्त होने यह, प्रकास स्थाप कर सम्बाधनात है।<br>स्वया सम्बन्ध स्थापी सम्बन्ध स्पीतिक स्थापित स्थापी स्थापन स्थापन                             | गैड औ          |        |
|         | मामाम ग्रीन काम राग मत होव बदने ग्रतीर कंप                                                                                                                       | धी '           |        |
|         | भारत जास्य द्वार नहां भागीतिक पेत भीवा चंत मोदी द्वारों के फरामांचे हैं।।<br>भारत के में में १० कोना विष्योत्                                                    | भगीत्र         |        |
| إدهاجها | जन्मूत्रकाम्य साक्ष्यं में क्षित्रका गीची मराज्ये गाँवे हैं किच्छेद एरा मीम व कहारी है।<br>परम भावाधि मन्त्रयांचा क्षेत्रकामान वाहित हाका शंपराय सम्बन्धा है।    | विश्री म       | [ 44 ] |
| 55-55-5 |                                                                                                                                                                  | -              |        |
|         | 44                                                                                                                                                               |                |        |

24 सुनोध शतक भूमि गृह भूपण वसन यान भाजन आयुध सेना, त्रिया पशु गजादि महान है। कहे अमीरिख जब आवत स्तीष धन, ताके दिग सब धन, घूलके ससान है।। कनक खान, पौरस रसान वर रतन नियान है। केते व्हे विगवर वसन ति फिरे केते, नाना रंग मेख केते भसमी रमावे हैं। केते जो गणासन समाधि गही बैठे केते पचातिन चौरासी मांही देहको तपाये हैं। अरिहत देव बारे गुणा से विराजमान, अष्ट गुणा सिंह कमें सिगु किया छारों हैं। मन बच काया शुद्ध, जिपये त्रिकाल नाम, कहे अमीरिख नित्य बदना हमारी है।। अमीरिख करी क्योंना देखो कष्ट नाना भात, जीव दया ज्ञान विना मोज नहीं पावे आनारज पसु गुण् छत्तीस महोन जान, उपांच्याय स्वामि गुण् पचीस उचारी हैं।। गुण सत्ताबीस धारी साधु महा उपकारी, एक शत आठ पच पत्र गुण सारी है। होरा नील विद्रुम गोमेघ पुखराज पन्ना, माणिक लसन मोती,'पारस पापाण क्रेते पच केशी नख जटाही बढावे ज्ञान किया के विना सिक्त का प्रमाव--क्रेने सिर पैर लों मुंडावे केश वारंवार मंच एसोडि के १०८ गुण-पुरस्य जोग पामे धन, रजन संतोप-धन महिमा—

ि होक अपि इपाएहि-हमाए-

अमीन्ध्रविजी म**ं मिन्** 

M WELL

क्राज्यसम्ब

110 t कि लेक अंग क्रमातने स्माउन

सुवोव स्तिक शास्त्र-तिशारस शीह कवि श्री स्त्रमीत्रहापिजी म**्प्र**मु जो लों पच शद्रय सुगल नहीं चीए होय, तोली नर सुशत-रतन रोप भरि ले। , कहे अमीरिख जो लों कालरिपु घेरे नाही, तो लों तू धरम की कमाई खूत कि ने।। वो लों यह देह तेरी बृद्ध नाहीं होय तीलों तप जप उद्यम सुक्षिया उर विरि लें जो लों ना नामांति रोग यसे नारारीर तेरो,तो लों जिनराज यरा,भावसे उच्चिरिलें। भावनम परीचा करण शिवा-ि निक्त और इमाष्ट्रनि-स्माष्ट्र— तिसीरु **स्मा** श्रमीःसृषिजी म**ं ५५५**५ , रजसमह ने असत

पुरण मरी है जिन बरम मजूम बह, ऐरे जीव जौहरी, जवाहिर परिव ले ॥ १२॥ तप जप मोतो ष्यान पन्ना नय लसनिया अभय सुरान पुराराज ही निरारित ले।। कहें अमोरिख दु ख दारिद्र पताय ऐसी रामित पदारथ अमोल पास रित ले। सयम सुदीरा नील नियम विदुम त्रत, गीमेथ विराग ज्ञान गानिक हराखि ले।

[ %] परम पुनीत जिनमत सुखधाम लही, हरख सहित जान नड में नहाइए॥ मुनह सुजान त्यारे पायके नमय सार, भूति हूँ न तेनो कहूँ औत्तर विताइण।

समय सफलता--

ित्तेको दाव नाव सफरी समान यह, कहे अमीरिख परे पुष्य जोग पाइए ॥३३

सार जिनवासी स्खाननी हितकारी मानी जानी निजरूप पर सग विसराइए।

| धानिमान (सक्तोपरेश—<br>देरेगुरक्ष क्यों करालत है स्वार्थ है आपरेशकान कान तेरो इसक छापा है।<br>महीले परायुक्त है तथा हुए प्रदेश मालाई में सामने स्वीर्थ का तथा सारी है।<br>स्पोर्ट परायुक्त सामने स्वार्थ से में अभीने सीला स्वार्थ से स्वार्थ से | परारा ता करा है तो तम भी का परकार मां प्राप्त सकता। जे परारा । करा है ती तम भी का परकार में हिन्द ने किस्मी।। जू मान |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| पेरे मन मेरे तू भगो गिलिन मदमित, जिन मतवारों तीरों, रेगों, न पर्यं कि मत्त्र के मित्र का हमारो हित्यारों सुन्तकारों मान, जमीरित्त कहे तोही भागे मृत्य के मित्र का हमारों हित्यारों सुन्तकारों मान, जमोलि म्यों क्ष्या हो योग मेर है। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

नीकापन यह तेरो हे पमें विनशी जाय, थिर ना रह्गा साज बाज ये तिहारे हैं ॥ सुनरे सयाने त्र करत क्यां गरुर एतो, व्हें ने अभिमानी हित वेस नहीं थारे हैं। धन ता रहेगी ना रहेगी तन नीकापन, जानन ये तेरी दिन एकम निलायभी। करले मलाड़ माई छोडो छल छर मर, जन निल टेट तेरो, जागमे जलायगो ॥ कहें अपसारित चल्यों जायगो अक्लां तव, तरे हितनारों को उसन ना चलानगों। तूर ना रहेगो यो गरूर ना रहेगो नह पूर में मिलायांगे क्षि बीस और नेगाएन-निगार मोह मी और

打球形

यो अस्त

सद्गुरु तोही जिनवेण को सुनावे पिए, करमके मारी ना निवेक उर आयो है।। ध्रम न भायत न गायत जिरास मुख, हुच्छन कमाथ शिर पातक नदायों है। कडे अमोरित पारिक विनय मूल हाहु, होडो दे गरूर गुनदेन यो डचारे है ॥३६ श्रघ क्यों भयो रे मतिमद् घरवघ ही म, गरे अभिमाना नीहो केनो समभायों है। देखतही तेरे पते धूर में भिल हैं जन, ज्यनहूँ ना नेक अभिमान को उतारे हैं।

त्रीमरहो पाई अन हरने मजाई माई, तीको जमीरिय उपनेश द्रमायो है ॥४०॥

20 ]

|            | 4    |                                                                                      | ı:   | •      |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            | 47   | टक्क्यों भाष सम्बनाया है शियन सरा फूनी पिट्रें काग्न मय निष्टते विकार है।            | fi F |        |
|            | fi . | करें एने राजा फन्माना क्या रिखाना शाकी, संह गया काल जरामूर से प्रकारक                | 7 4  |        |
|            | H U  | मास हो भी मास फेर कीन निस्तास करें है वालन माशे करें हार रान बार है                  | 4 11 |        |
| Street Co. | ы    | समीरिक प्रदूषाव क्यं व बराउमारी, चानने निषाम माहिमान हिन पार है।                     |      | सबोप   |
| 2          | s (A | ब्द्राम क्या विष्णा -                                                                | _    |        |
| ■ MEB/ ■   | 16 ( | कुस दे सिहारी हिटकारी कर पारीन थी. रहेमा रह्या करकी नीकापूर्व हुमान हैं              | 74.  | शतक    |
|            | At a | ग्रुद्धि ग्रुद्धि हामी रास अदेश विस्तारों चीनो मृत्य बेहतारी बिन्द में का सम्बान है। | ) Th |        |
|            | ps.  | की सम्मेरी पर थी है मार्गि वह उसी रत दीन की प्रि मिर सरसम है।                        | 75   | •      |
|            | A(tr | क्र बामीरिय समारा मनमा द्वा मन पण तम द्वा होय विकास विकास है।।धून                    | 4 %  |        |
|            | ħH.  | क्यान-भग्न वद्या                                                                     | 45   |        |
|            | ay.  | मधा हर बारो कड कुकड़े बाहरी कै बामन बगाब का बीग विकि ठाने हैं।                       | ft a |        |
|            | £)/  | ब्स गुण रखी करवनी कर वसी तामी सदा मानि हारी सबे तथ विमरोते है।                       | 1 %  |        |
|            | û-   | म्बंड निपरित रित मानी मीन ठानी जिन करो शुण हानि मोह पालमे बंबात है।                  | भीव  |        |
|            | .112 | क्द्रे भमीरित समारण मनमार एत, मन गप छन होय विषया विकासे है। ४३                       |      | [ 30 ] |
|            | oja. | काम-करा महेरा -                                                                      |      | 7      |
|            | ž    | रांसु शिर बड़ा को वहाज तम ठाय तन मत्त्रमी रमान नामव्या बाधिकाने हैं।                 | 1    |        |
|            | 4    | निया दिन ममें में विद्यात बन्धन कहा तिथिता के शोशती मतन इस्य माने हैं।।              | F. Y |        |

सुनोध शतक वसन विद्दीन नाच नाचिके रिमाय तिन्हें, सये आंति ताने व्हें याधिक उरमाने हैं। कामी क्षोपी लोभी अरु टरिद्रीप्रमादी मृढ, दु ली पराधीन पचपाती अभिमानीको मोह् मद्वत व्यम चचल कुप्ण पुनि, ग्हे सोच सकूची कुरागी थौ अज्ञानी को ॥ कहे अमीरिस समरत्थ मनमत्य हत्य, मन वच तन होय निवश विकाने हैं 118थ।। प्रथम लोचन झव, क्रोंघ मान माथा खाघ लोम अघ भय अघ, रागह प अय है। गोमेथ रतन अक रतन फटिक वर, लोहिताच् मरकत, जानो सुविचार के। जलकात सोलमो. सुनाम कहे अमीरिख कहे जिन रतन ये पोडश प्रकार के ॥४७ भूल जय जास अध इज्जत करज छाध, विद्या के गरुर अंध और जनमध है। रात अय दिन अथ, कहे अमीरिख तामें, सबहूसे विषय विकार अंध फंद है ॥४४ ज्रमोरिख चित्त सुविचारो या डबारा बात, पृरी वरविद्या नहीं छाचे इन प्रायोको ॥ चर्न गैरिक हम गरभ उचार के॥ मोह अंध धन अध जोवन के जोर अंध, मद् अध चिंता अध, अध मतिमंद् है।। चरुप्रभ वेह्रस्य, मौल जु खपार के पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का २७ जने को अभाव--सोगधिक जानो पुनि मसारग रत्न भुज मांचक सुरह नील श्रंघ के २३ प्रकार---१६ रत्नों के नाम--पूलक रतन नाम, Ha भोक जाए कान्यसप्ट श्री अस्त

| क्षेत्र क्ष | वेशारद ग्रीट श्रव थी अर्थ                                                     | ्र<br>भ्रामिकी म                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| मिर्गाय के वृक्ष प्रकार——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ्ट्रे पंतारी बीज काएचा —                                                      | विराजित की बातमिक्षता——                                                          |
| मिर्गाय कर्म स्तु स्था कर्मा साम सुरंग हुरा को क्यार क्षेत्र पर वे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इंट्रेड ज्यार की यह पानी तक देत कुट, ज्यार बहुतन इंग्लो ब्यानो है।            | है देरे विष्यत्ते कुषतामित्रे कावणे ग्रुण कर्नत ३ खोद्र किद्य के समाना है।       |
| मिर्गाय कर्म मिर्गाय स्थार सुरक्षी शास कर्म कर करन चीहरा कुछ छार वे।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इंट्रेड स्वार ताथ होने तीतने बातों का ब्यार तेथा होने का जो जो बातों है।      | है राज्यों के बंदी संस्थापी ग्रामीत कर्ना की किद्य मुक्ति पणी मूच्य विष्याना है। |
| मिर्गाय करा पर बीहर सम्म करा पर पर सुर्वाय करा हो।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इंट्रेड अपान तेथे ब्यानी स्थार निर्माण ब्यार विषय तम बेटें हुआ पाने हैं।      | है स्थानिक कर्मा काव्य व्यक्ता सकता के स्थान कर्मा कर्मा है।                     |
| मिर्गाय करा पर बीहर सम्म बेजल कर सुरा हो।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इंट्रेड में मानिस देख की त्यार निर्माण का प्राप्त निरम का बेटें हुआ पाने हैं। | इस्कृतिक क्षत्रेय ही क्षत्यालया ज्यी के ते विषय पर के पा विकास है।               |

सुनोध शतक आगम प्रकाश कवि नाशक भरम तम, रिद्धि मिद्धि चुद्धि सदा हाजर खरी रहे। लिय के नियान बेए जम्त समान तातें, कहे अमीरिय बेल करुणा हरी रहे।। टार मितमद्ता निवार दे विषम मोहि, तीजे बरदान हिंग मुमित भरी रहे ॥ १।।। मोंपै गण्राज अव, एती कृपा कीजे तव भिक्त मिते मेरे जित्त हेममे जरी रहें। मध्यमंगल-ग्यागर् प्राथना---**म्यास्य — यास्य-विशारद ग्रीड कवि श्री श्रमीन्स्यिनी म<b>्राप्ता** नान्यसम्ब भी अमृत

शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री

मात तात जिया सुत, आत मित्र न्याती सबे देखतदी जात पे न होत को सहाई है सदा ही कमायो राको खायो सो भ्लायो देखो, छातदी लगाते ने ह लाजहू न छाई है

एक छिन जाके विन नेक ना मुढांतो ताको, हाथसो जराय छार यार में वहाई है। कहे अमीरित्त सुविचार के निहार जग, टेहकी सगाई नहीं, खास की सगाई है।

कु फांव-निदा--

तापर मलिनमति, रचे रस काञ्य और, नाथिकादि भेद खलंकार विमतारे है।

कहे श्रमीरिख काम अध मद्र प्राणिनके, नेत्रमें बहोरी मूठी, घूल भरी डारे हैं॥

मोह माही विक्ल भये हें जग जीन सबै, राग वरा होय गुडि लाज की विसारे हैं। सीदो विन सहज हो आवे अघ चाल पुनि, सेवन विषय सुषराई उर धारे हैं।।१

W,

\_ چ E गुद्र झान चर्षा के मध्य मस्ति-इज op toppfibre for wie all printel errit

es es सुनोष शतक खमाञ्चिपिजी म**्पन्तिः** -शास्त्र-विशारद श्रीढ कवि श्री बोली से अनेक विष भोजन मंधुर मिले, बोलो से मुने हैं गाली मार भी सहत हैं बोली से सुष्यार और बोली से पैजार त्यार, बोली से क्लेश कारागुर भी लहत है नोली से प्रार्र और जगमें सुजस होय, बोली से सक्लजन, मित्र हो रहत है। तिजने प्रमाद शिव साधन करोजे ऐसे अमीरिस्य सार उपदेश यो प्रकाश्यो हित ॥ कहे झमीरिख नर बोली है रतन सार, सुगुण विवेकी बोल तोल के कहत हैं ॥୬७ इंचे २ धाम नीके, चित्र अभिराम जाली मत्रोत्ता गत्राल् माने सुर्ग भरपूर है। सेज सुख आसन आभूपण वसन वर, नगलो सुन्दर जाय, उभी सी इजूर है। श्रमीरिख गते सुख, पायके भुलाय मत, धाम नहीं कांने आगे मकट जरूर है।। सत्य सो घरम जहा,दया पट् काय हू भी,तत्त्व ये प्रधान की श्रद्धान मन धारो मिता तारक है देव सोही,जामें नहीं दोष कोई, मोद्यी गुरु काम बाम घाम चाह त्यागे वित्त तेल, शुद्र गथाटक भल, भोजन मध्र है।। सिवसुख साघन प्रधान जिन वेस्। जान, फरिके पिछान ऐ स्जान यारो चित्त । पंचेंह्रय-विषयासक्त को शिवा--नाटक अनेक विष्य, अतर फुलेल नोली से गुण दीप--सार तत्व कथन अमीऋषिजी म**्रा**भ ि होक डॉ॰ इपाटुही-हिपाटु — तिष्टी है। **निर्मा** ्ाञ्यसम्ह भी असृत

|               | •                                                                                                                                                               |                                              | 118                                                                           |                  |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                           |                 | برو<br>ب                                                   | ,                                                                                                                                                          |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <del>'F</del> | ~                                                                                                                                                               | ₹                                            |                                                                               | विद्या           | रद प्र                                                                       | pr 4                                         | वि भी                                                                                                                                                     | भगीत            | हिंगी                                                      | Ą                                                                                                                                                          |                               |
|               | ग्रहा मोड्र जीश्में बनातिकाल विश्वभंद, सुत्ती हैं निरांत्र निज्ञ मुणि पाष्टी पिमार।<br>त्रिएम कश्च राग्नहें प की प्रमात्र वहा, करा कमाथ भग संज्ञ राष्ट्र बपार।। | प्रदर्मे प्रापंत रिक्क राजे दे शुक्राव रही प | ब्द्रे प्रमीरित जागरकात महानीर पन इंद्र निवहराष्ट्र निवारिक्र मिष्यांप्रकार ॥ | मंदार काराग्रार— | केरी क्यों संमारी सोऊ, वर्षात्र मो बाजे गृह विया पगतेशी हाह मोडू के फियार है | नैराम्ड परिवार बाजा वृषे न्यूरी बार चाखन प्र | ना हु के एन ११ गण काना राज्यन कर साधा प्रधा कहा द्वानों क्या प्रदान हु  <br>क्ये कानीरिक व्यवस्त कहाँ नारेनार सतुत्व जनम सुद्धों सोच्युरों द्वार है। 19 ग | कार्ड समर्वेता— | वोगके मध्यासी जप ब्यात की समाथि सावी निरुपापि कास से मयो न | सिक सुन ग्रेट सुरक्षित्य पत्तवति सूत्र आसिक कुलीन सद, सुद्रे सन्न ध्रुति में ॥<br>वित्र नित्र धीषम वर्षाय किसे तेष्टवारी बदसर सनो सो तस्त्री वन सिन्तिन से | म्ब् धमीरिक भ्रमायत करो है बग |
| 555           | # (# I                                                                                                                                                          | ψ.                                           | h#                                                                            | (p p             | <i>f</i> 2                                                                   | (g pi                                        | ιιφ <del>β -</del>                                                                                                                                        | <b>My</b> -     | 117                                                        | <i>j</i> .                                                                                                                                                 | 逃                             |
|               |                                                                                                                                                                 | भा प्यमृत                                    | भागसंघर                                                                       |                  |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                           |                 |                                                            |                                                                                                                                                            |                               |

36 सुनोध शतक रतन मंजूपा सम, मिली थी मनुष्य टेह, कीनो ना जतन हाय, वृथाही लुटाय थी मुद्ध भयो श्रम शिथिलानो पञ्चतानो तत्रे, कहे श्रमीरित्त वय तीनो यो गमाय टी। | लगत थ्रनित्य धन धाम काम ठाम श्रादि, जगको सनेह हियरातें भूरि भागो है ॥ मयो में बैरागी श्रमिलापो ज्ञान श्रातमको, शिवपद साघवे मे, मेरो मन लागो है अवतो श्राधीन लीन, भयो जिन धरममे, ज्यमीरित्य याते टेड नेड सब त्यागो है गैवन विषय रस, पाये ललचाय मूढ, भगो उनमत्त गुरु शीदासु भूलाय दी ॥ पाप डडे आयो तर्ने रोय पछतायो कहे हाय में अभागी जैन धरम कमायां ना ॥ वाल वय मात पितु, आतके मनेड वश, शिशु गग हाम सेल जीडामे विताय थी। धरम न जाएयो सत करम न जाएयो क्ञु मरम न जाएयो मत जैन जिनवाएषिको। जा दिनते वासी जिनराजकी परी है कोन, ना दिनतें मेरे उर ज्ञान बीध जागों हैं। होटे हेव देवीको मनायो गुण गायो पिण, हुपए विज्ञान जिनराज जन गायो ना पापको उपायो पायो मिश्यायट छायो कहे, अमीरिस मोड काम कोघडी मिरायोना पायो तर जन्म मो गमाय दियो फोक्टडी, रुवहू सुगुरु उपदेश मन भायो ना। पापोद्य में पश्चाताप--नेराग्यावस्या कथन--अपद्धा – **न्यास्त्र-**निर्मास्त्रमा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रमाष्ट्रने-हरेगष्ट्र—

का गमंग्रह

ी अमृत

[ 14] 盟 É **५ ५५ ५** विकार—शास्त्र-विशासय प्रोडः कवि भी व्यसीत्रस्यिती म न्रस्त अधिका बान्सु न कीरो सा शीयक किया सीनो सम् विभिन्नु न कीनो कही सेने गुरु । होनो नाही रुच्च करमात्रकों कियार भी व्यस्य Company transfer E Ē Die fie ble sin prigel-ente-ireleriten 155.55 भी बन्सुत

सुनोध शतक नीछिया भाभार खौर थनोठ मुंदडी बीटी, कक्एा भूमर भुज-बघही मगायो है। शीराफूल टीकी लाव, रखडों जतन जडी. माथाकू मेमद हीर, चीर मन मायों है। चद्रहार तेडयो लाव, नथ चू प दातनकू औगन्या करन फूज बिंदुली सुद्दायी ह कज्ञल सुरमो मिस्सी, एतो हो मगाय लीनो, फेरहु कहत पिय लगर न लायो है। ह्यी-दुःख — 出いる。出 -शास्त्र-विशारद गुड श्री असीन्स्रीविया कान्यसमह श्री अमृत

विशारद भीढ कवि श्री एतो तो मगायो कहे, हींग नहीं लाई पिय, अमीरिस्व कहे नारी ऐसी दु'खदाई है ।७९ उस्बल मूसल लाव, हाडी छ,ंडी चादु लाव, चलनी ने सूप थाली, घुहारी मंगाई है। चून दाल घृत तैल ल्एण मिरी गोल दाड आछी लाव राई है। पड़ेरी मन भाई छोटे २ कटारे, सोट और सुई लाव, प्रयंक लाव रसे है करन वैठ 

य-गुर्या—

महाउनमत्त गज जोते पुनि, महाबलवत गही केसरी विदारे हैं।

महाउनमत्त गज जोते पुनि, महाब्रोट गढ कोट तोरी डारे हैं।

---- माय. यद करिवेको धीर केते महा ब्रोट गढ कोट तोरी डारे हैं। धारे हाहै ऐसे, श्रौरह अनेक वीरताई प्रण

लातन सुभट साथ, युद्ध करिवेको धीर

काम-जय-ग्रा —

部武

क्रेन लोह श्रव्बनाहि तोरे गिरि

महे अमीरिख ऐसे शुरको हराये काम,

काम-रिप्-निर्वयता

IBIPIFT # P

रेसे रिपुराज ताको साधु हो पछारे हैं 11७२11

करि लीने शूरवीर सभी मारिके

काम बलवत लेई हाथ पचनाए तोष, वरा

m W श्रमी ऋषिजी

暠 2 सुगय द्वाल मधीन घान । मन् विदेशारी नैन बाजा ST CONTRACT देर देन देन न्यंत्र नायतु भागि, सम्बन्धि । नद्रस्य फिरफ् मानु, ब्लंबा र एड राज का मान--F 55 55 रिसेन्स्र (४ व्याच के स्थानुकार्य गुर्द कार का क्रांच

सुनोध शतक श्रमीऋषिजीं म**ः ५५**५ हेवको विमान नाना भातिको रतन राथि, पावक का भाल घुत स्साचत अभदुष्त । । जुवा का व्यसन जग कुजस करन सुख सपत्ति हरन शिर पातक चढावे हैं। क्रिन प्वन पोट वाधि के उचावो शीश, कठिन सुमेरु तौल करिके वताहियो ॥ चाबयो कठिन मेण दात हूँ ते लोहजय, कठिन प्रवाह गंग सामे उर धाहियो। यातें अमीरेख सुविचार करो लीजे बत, सहज नहीं है मुनि-मारग निवाहियो।। जितराज माय यह चवदे स्वप्न पाय, कहे अमीरिख पामी, चित्तमे आनन्दको।। अमुलिपै मेरु धरी राखवो सहज नाही, सुजानी ते स्वयमुरमण् सिंधु थाहिनो ॥ त्योंही है फठिन महाव्रत पद् यीवनमें, परीसे सहन करो, चित्त ना चलाहियो। यातें अमीरिख सुविचार करी लीजे बत, सहज नहीं है सुनि मारम निवाहियो ॥ सहज नहीं है असिधारा पै गमन पुनि, त्योंहो ना सहज पावकमें तन दाहिचो । टेह सुकुमार अति सवम कठिन जावजीव विसराम पैन हो दिनको चाहियो द्युत व्यसन निषेध--स्यम्-त्रत द्ष्करता----शास्त्र-विशारद ग्रेड यवि श्री श्रमीऋषिनी म**्राम्प्र** कान्यसम्ह भी अपरत

स्वजम कुटु व नहीं प्रीति श्रौ प्रतीत करे, भीति ना करमकी श्रनाति हो सुदाये हैं। कहे श्रमीरिख भलो सीख याहमारी मान, तजिदे जुवाफा खेल, जातें सुख पाये हैं।।

क्लह वारिद्रको निकेत दु ख हेत भय थापदा को खेत ग्रुभ किया को नसावे है।।

配 क्षाम घरते हैं गुद्धा इस्ति है मा क्षेत्र के

सुनोप ۍ س शतक शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्रा स्त्रमीत्ररूपिजी म ० ५५ ५५ नाम धाम धरम आचार दे विसार के। पीठ देइ भागत रहत मुख टीन सदा, दात तृषा लेत कभी होत ना गरम है। चोर चित्त चिंत चौक वसी ही रहत भीत परथन हेिख के हरए। चित्त चहे है। he she वेर औ पुराए बाची, मुनिक्ने विवार करे, ईश्वर रची है मृष्टि पज् दढ यारे हैं। मरिके सीयांव यम लोक दुरा महे है। मृतक समान यन फिरत घ्रनाथ मटा, टीन पशु मारिवो न चर्त्राको धरम है। 153 प्रमु के वनाये पशु पची ज्याहि जीय सव,ताको मारी डारे हिय न्याय ना यिचारे कुम्मकार पात्र कोउ फोरे तो हिरावे टड, आप सजावार भये ताको ना निहारे मालधनी देसी होय कुपित पीटन मही भारे शाख घाय घर, वय दु प्य लाहे । कहे अमीरित दु खदाता है ब्यमन यातें, समित विवेको त्यागी झान उर गहे होले निराधार इत उत, छिपि राखे प्राण, गरोत्र अजाण मिर मन्द्र परम ज्त्री पत्र पायके गरीव जीव मारे ऐसे बनचारिनपै गजन गुजारियो सु, कहे अमीरिस यह निहित करम जुप कोप तोपसे आरोप के हरे है पाए, कहे अमारिख कम न्यायते विरुद्ध देखो प्रत्रिय सग किये हारे कुल कान दाम, गमन निषेत्र— शिकार-नियेध---नोरी निष्य— परह्मी । **भूभूभ** ०म किमोझ्सीमह्र कि बीक डॉंट इराष्ट्रिश-ह्याष्ट्र— क्तिमीक् क्राज्यसम्ब न्ने अस्त

| ति कोन्ये कुटा वहीं पर पार्टीत घोर प्रजापक हो को विश्व कान पार्ट है। कि मिल्स के साथ हुन्य वहीं के कि मिल्स कर बारि है। कि मिलस कर राम कर कर बारि है। कि मिलस कर राम कर कर बारि है। कि मिलस कर राम कर कर बारि है। कि मिलस कर बार के कर बार कर बार के कर बार के कर कर बार के के कर बार के के कर बार के के कर बार कर बार के के कर बार के के कर बार बार बार के कर बार के कर बार के कर बार के कर बार के के कर बार के के कर बार के के कर बार के के कर बार के कर बार के कर के के कर के कर के के कर के कर के कर के के के कर कर के के कर कर के के कर के कर के के कर के के कर के कर के के कर के के | H 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>≅</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कोमों कुमा जहीं को पातीत क्षेत्र प्रमाशक हों को बिटने मान मारे हैं। पत्त है माने दुरमारी आवानी ना कुमि सीमाने वार होज बत्तारि है। वार्ष जानीत्व बारे, तिशव सिद्ध निक्त को कुम्पनन दिग-सान वा वारि है। व्युक्त में भी भीना माना पात नात का जान मनी बन्द दाय नाक नियानी है वहर ने भी भीना माना पात नात का जान मनी बन्द दाय नाक नियानी है माने तातीन का माने हो जान भाने हैं वार्ष जानित कुमार हुन्य पाति है। वोद पाति का माने हैं। वोद का किसा से आप पाति वहर होता है। वोद वहर किसा से अप पाति वहर होता है। वोद वहर किसा से विकास है। वोद वहर किसा से विकास है। वोद वार्सिक माने हैं। वोद वार किसा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.4.</b> प्रतिकविताः—सास्त्र-विद्यासद् प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र <b>वर्षि भी क्याँ ऋ</b> षिजी म <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ति कोन्से कुटन पद्मी करे पर्यात कोट प्रजापत हो को निटके जान पारि के ।<br>ता पहन है जारे हु उपकारी अवसारी तर कुगीर धीमणे करा होप बरनतारि के ।<br>ता कंपानीस बार, निपय निराह निकार को कुम्मसन हिम्मसक कर बारिके ।।<br>इस एक ऐकी गोक्स जाना पात नाव सब साम मन्नी करा राम निपास कुमार मेह स्वारों है ।<br>इस ऐकी गोक्स जाना पात नाव साम मन्नी करा निपास कुमार मेह ता हो हो ।<br>इस हो में सक्सार, सम्मणे व साम पराहम हुन्य एता है । | प्र भागित भागांता माजा माजा माजा माजा माजा माजा माजा है।<br>है माजी भागांत मुख्य आज प्राप्त माजा कर्ने प्र मुक्तिता है।<br>है वे बाद क्रीम को क्यार मिला वाप क्यार क्यार माजा मिल ने क्या प्राप्त है।<br>है के क्यार माजा माजा माजा माजा माजा माजा माजा मा |

भी षासुत शस्यवंता

मुनोय शतक शरण सहाई जिन्राजको धरम एक, त्यागिके भग्म डर धागे सुरानाई हैं। वार गित माहे जीव, भम्यों है ज्यतादि काल, लही उच तीच भव, नाना रूप दारे हैं। या विघ विचार पाये शालिभद्र टेनगति,त्रमीरित्त धन्ना मुनि मोलमं पथारे हैं ॥६०। करम आधीन डीन सम्ट सहे हैं खोही, जनम भरण जरा ज्यापि ह ता न्यारे हैं।। पुद्गल परिचरतम ज्ञू अनत किये एक जिनमत भव वामत निकारे हैं। क्हें अमीरित माई भावना जनाथी नप मयम कमाई भव अमए मिटाई हैं ।नि.। **स्**रविषया —श्रास्त-निश्चारद ग्रेड क्षांव श्री श्रमीन्हपिनी म**्म**म्

[ % ] क्हें समीरित निम,-राव यो विचारी चित्त, करम इटाय रित्त पाये शिव ठोर है।।६१॥ चिटानन्ट भिन्न पुर्गालसे म्यरूप तेगे प्रमाल जामित-ज्योति भानु के ममास है। हुम्जत प्रताप आप कष्ट हुमतिक महे, सुरुत समाय करें जन्य को नैर है। अनत चतुष्ट्य विराजे घटमाही याते, भिद्र सम आतम अपार ऋदिवान है ।। आवे जीय एक्लो मिधांबे फिर म्फलोही, अमे जगमाही न महाई को उ आरे हैं। सपना के भागा परिवार जीय महे खाप, मुख हु रा गुभागुभ मनितके जोर हैं।

एकत्व भावना-

फाज्यसम्ब

को अमृत

यातें सुगापुत्र निजक्ष में मगन भये, कहें अमीरिख पर, पाये निरवाण हैं ॥६२॥

भरमते भूति भ्रति स्वरूप जड सगराची, करम कमाय महे मंस्ट ममान है।

E SE ££ गियको इतिन । 514 a (ebittige fir sie pundenten - innie i Hill.

सुवाघ निरजरा परम प्रधान जिनशासन में, शिनस्य शता यही जिनजी यहानी है। मरण गढ जोपनी अनूप अघपक नीर भव तक छेदन कुपानी है।। करम हटावन कटाजन जगत वध, हु ता की घटावन आनन्द की निशानी है। निजरा भावना--किमोस्सामक ११ होत इदि श्री अमृत

कहे अमीरित अरजुनरित घारी तप निरजरा करो जाप मये निरवानी हैं 1185 लोकाकार मावना--

कान्यमग्रह

लोकाकार हिथे में विचारो शिजवाहो जन, नीचे है नरक मात, दश मीनवामी है

शास्त्र विशारद

कहे अमीरित यो सेलकराय रिमि ध्याय, भये शितवासी मत्रकाटी भवफामी है।।

ऊरध कलप अडमिंद अनुत्तर टेन, सिद्ध शिला नणे वसे, सिद्ध अनिनाणी है।

मध्यलोक ज्यतर मनुष्य तिरथच पुनि, ज्योतिषा श्रमंत्य द्वाप मागर प्रकाशो है ॥

[ 80 ] ग्रीड बांव श्री समीग्रहीपनी म० 555

गमियो सुलम जग, पुद्गल जनित मृख, दुग्लभ एक वीरियीज समितित है।

नोधि बोज मावना--

Àप्रात्तिन=स्पाद्र— ।तिष्येक्त**सः** 

ये हो भव वासते निकासी शिव वामी करे. हरे दुःग्य होष भरे कोश निज नित्त है याने विन किया सब, अरु विन शुन्य सम, छार पर लीपन ज्यों जानिये जहित है

भाई ग्रुद्ध भावना यों, ऋपभजिनट नट, पाये अमीरिख शिव सपित जमित है।।

| NA<br>SE               | ा-विशारद ग्रीख कवि सी ९<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ř J                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भ्राष्ट्र<br>सहस्र     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | س                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पु: पु:रचविता —शास्त्र | -विशारद ग्रीड कवि भी १                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | समीऋषिकी म                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95 को माश्ता           | तमुख्य १९ मानता—<br>या है कमिल स्वर्ध प्रत्य संस्था नार्थ भ्यात बर्ध को बाद यह गुउ निम्न हैं<br>पत्त भयूपे क्लो हेर तथी बालत्य संस्था ने स्वर्ध प्रत्य पर स्वर्ध हिला है<br>निष्म किताम ब्रोगाम संस्थात सम्बन्ध प्रत्य प्रत्य पर सारे निर्माति हैं<br>को समिति को प्राप्ता से बाद स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध | तीन मनीरवा—<br>कर हुट्ट क्ला या वासक कडू तो टूट का यन वासकेही सरक मिटाडोंतो<br>का किए तुक्त बानी लगारोंते विषयता, कम मैं क्लाय बोली झान कर बार्डे<br>कमो मनाय मरे बोलिंग कर तो घम किर वरियास करी जानना सर्व माड<br>ब्लू कसीरिट फ्लीक्स में विद्यारे जीव करण वह किए करक ब्यूक्त ने |
| भा चसुर                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- 3% - 3% सुवोध शतक -शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री समीभूषिजी म**ः ५५** ताके शिष्य सोमजी ता शिष्य रिस कानजी के, नाम रांप्रदायमें सुजस सरमायों है।। ताके श्रमुगामी घने मोविद्य भये हें पुज्य, सुरांगिरत स्वामों मत पाखंड हरायों है। कव दुःख-मोह त्यागी जगको सनेह उर, धारिके विराग जीतो सेना काम प्ररिक्ती शािक अनुमार करे किया रोको आश्रमको, तक्षे नेप शादे निक्रमुस्में प्रतीस्तता ॥ महाब्त धारी पाप आश्रव विदारी कव, होय जितिहिय रोक् गति मन हरि की ॥ क्व वह दिन घरो आनेगी हमारो धन्य, कहे अमीरित निज आतम सुयार्क गो।। कहे अमीरिख काज ताके होय भवियाम, शिव-वास पामे सबै कर्भ करी चीएता ताके पर्कताको मिलिट थामीरित थाज, भन्य प्रतिनोघवेको प्रथ यो वसायो है। कहे अमोरिस कव सममो बन् गो शुद्र, चिंते भवि धन्य वितिहारी वह घरी की ।। थिर परिसाम करी ध्याऊँगी स्वरूप निज. शत्रु मित्र जोड एक, ट्रिटों निहारू गो। मोन अभिलापो ममदृष्टि जो विशुद्ध चित, चिंते मनोरय मेटी मतको मिलनता। कवहो करूं गो तप महूँ परीमह दल, अनुभो जभ्यासी मेटु भोति मच द्री की। होयके नि शल्य चारो खाहार तज् गो उर उज्ज्वल समापि साथी,पातक विटारू गो पक्ज समान जग भोगते अलिप्त रह, तत्रे महालाभ होय, धरम को यीनता। क व यह हे भो अपावन अनित्य लखी सव भाति यातें मोह ममत उतारू गो स्याद्वात मत मे प्रसिद्ध जैन चक्की सम भये रित्त लवजी सुसग प्रगटायो है गुरु-प्रशस्ति---ार्ह्याच्यात्र । 34H3264 中65444 ि होत और अप इसाहिंदी-हमाए— कार्रासमह M NATH

735357 १४५७) मास्रव 蛎 विविध-बोध बायनी

वि नोघ होजे अविचल सपरा ॥ १॥ ॥ सोरठा ॥ शासनपति जिनवीर, धीर वार वदो सदा ॥ मेट सकल भव-पीर,

**५५**रचियता

वायनो

शास्त्र-विशारद शौढ कवि श्रा

हर्य बसाय, कहूँ वाध हित बावनी ॥ ३ ॥

तिनको

अविचल केवल,मान, उद्य करमन्तम टालिके ॥ २ ॥

प्रगट करी जगमाथ, जिनवाए। मन भावना ॥

राज्यसम्ब

श्री अमृत

तोन लॉक त्रिकाल के 11

सकत पदारध जान,

o~ ><

ज्ञान लही है।

गुरुगम

॥ ॐ॥ ॐ ग्रुम श्रन्तर, सार सुनाण, पिछान

श्रमृत सम सुखदाय,सुनत हो उर श्रांनन्द भरे॥ थ॥

॥ सबैया तेबीसा ॥

विविध व ध इह माय, ममय पाय वर्णन करे॥

पायागे चित्त चैत, बोल इस्य मे तालि है।। ४॥

भूत्रस्थ - म क्विद्धिनिक्ष कि बीक अँव इपाष्ट्रबी-स्त्राष्ट्र— तिष्टोक्र,सूत्रस्य

सुनो भविक हित वैन, नैन ज्ञानके सोलिके ॥

त्रमीत्रहिपनी म • ५५५५

स्वरूप यही है।

त्रिलोक

या विय श्रीगुरदेव कही

सब, अनुपम, <u>چ</u>ا،

सिद्ध त्वं

कारज

अमृत

पूरव श्रागम क गर्मित है पद

आगम को यहां सार सु दूसरों या सम मन्त्र नहीं है।।

्ट्र विश्री न E du 1 मचात है माइ ॥ ४॥ महत्र बामस मिषक मयो, रिस्ट बामुल वा गुरू भी बसिद्दरों ।। रे !! मधा मधिव भगनंत पद्मा सुदर्शाह । तित्र अति ममस्ययं राष्ट्रि रयो है। कुरंब ग्रमा निष्य मध्त म्या मन्त्र माम मिन दिलाना कुरत श्रदा है। । सीन्य भवी शुक्रम्य क्षा ध्येरिकेसम्प्रते। स्वे क्षित्रान, सुन्ध बिन विकास किल मात्र।। । मन्त्र निर्मित क्षामर स्टोक्टर सन् नहीं असमें गुरम्पा डरकारी । सन्दर्भमा मिटान इटान क्षत्रान जिनामन नेस्स क्षिण होता। मिल भयो साथ भषा मा आहि मिरान स्वाह्य मुच्यान है पर मुराज्य पीरा न्मास सम्मा कार्स महु इंड परी द्रम क्यांम को खाम बुकाप साकासत् चातुषस्य शीराभवी इत्याद्भवस्य वर्षे सिक्कान्, १ एक भूम मिटाब इन्हार फ्यान निना सुन भाव विदेश मूमि ममान मिनो पर १ स्वागा समस्य परिग्रह म स्प्रशा पंत्र तत्रों मदि सात्र जीवस्था मिस पार ল (তুল কৰে অন্তৰ্ণ ক न मधुर

123 123 न्यव वायनो ক शास्त्र-'वशारद प्रौढ कवि श्री श्रमीऋषिजी म**ः ५५५५ ५५**७ चिता केन नखाने । ६॥ 部第二二二 सागर से तरते ॥ ६॥ पिछान सुज्ञानी॥७॥ ।ाई०।। इस्ट अतिष्ट को जोग वने तव हुपे विपाद गई। चित्त आने। स्व पर हूप को बोध जग्गो पंच द्रव्य से भिन्न निजातम जाने।। धाय समान कुटुम्ब को पालत कर्मे के वन्यन को डर माने। नाए न्यु नीव सभी सुख चाह करे दु ख से वरते। आय चुमे तनके आति न्याकुल हो दु,खको भरते॥ प्रवीस् अनीति नहीं करते। ।आ।। आयु असार विचार हिए थिर अजुलाको नहीं रेवत पानो। करे आभिमानी॥ लहि जावत तानी। करे नरदेन मुसेव लोक अलोक के भाव भीत नाथ अनाथन के जिनदेव अमीरिख सेवत काज 뒤 킖 उदारिक नाश हुये निज मानि ममत्य धर्मे अमीरिख धारत सो भव काल बली रिगर छाय रह्यो थित पूरि भये भवी श्रमृतः अवलवी मुजान गरीव के प्राए ।इ०। इद्र नर्द्र नम् रात्र पत्र केवल ज्ञान क् टर्शन ते सब सम्यक् द्यष्ट करे शिव साधन म्र च मुक्त साथ आराध मुधर्म मुमारगको र्क नरंद्र नमे देत बताय ।।ञ्जण। ज्ञपने सम् जिस कटक तिम सानि करुणामय ho **स्टार**स्वित्या —क्रास्त-चित्रारद ग्रुड स्रांव श्री अमीर्ऋषिवी म*े स्टिसिर्स* **五1 300円列** 

ो अमृत

5 Ž दिनाहित दन उन्हीं थिया थार। ए धर्मे बापमे समान विथार॥ स्मानित्र सम्बद्धी सुटिन निद्धारे। न बारी न्यंत्रेचे सुत्रमां व्यवंत नियोरी। जिन बार व्यवंत कुमीत् भी मूर्व अतारा।। चित्र योद्य पत्तर से नित्र राद्यत न्यारे। प्रेषन सयो न मनात्र ते एड कियान कियो ज बाग बरोसमा मना सम क रिल ब्यम्ह ाउका क्रम्स संग प्रमंग भरी स्थिये रे क्रांत क्षेत्र सत्ते जिन भाग प्रजान १ रण्य संतेष क्षमा पित्त पीरंज पत्तर यनशीति कर जुष समाहे . PLOT-कारत दुवा र ासीति समी -- 2 8114 p funtaribus the siz 362 pergel-eyey

> भी प्रमुख शब्सिख्यू

बोव वावनी \* शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री श्रमीऋपिजी म० 圻 🗜 मिव जीव अमीरिय होय तिन्हें यह लागत ज्ञान तथी सुरकी ॥१८॥ मानव जन्म ख्रमीरिख पायके सार पदारथ ख्वार कियो है।।१४॥ क्सि भाडे ॥१६॥ क्षोड न सग -मयो जियके धन थान कुटुम्ब धरयो रहिरयो सब ॥१७ ।।हु०।। लहिये शिवसुख अनत भवी चित्त घारत शीख सटा गुरु की। सदा अमरापुर की 11 प्रमाद कपाय विकार तजो यह औपघ सार मिथ्या ज्वर की। कूड प्रपच क्षाय क्रमी ठींग के पर द्रव्य को छीन लियों है।। ।ऐ०।। ऐ मन मूढ लह्यो भव मानव नाई। िजातम काज कियो खव। रात्रि रह्यो खित पातक मे भय मौतहुको न घरयो चित्त में कव।। विलाप करे मुरमाइं ॥ । त्वु ।। लीन परिग्रह आरम माही जिनागमपै चित्त नाई। दियो है। होय रयो है श्रानन्द मगल रंग बधाई तहा सोग सुनाइं काल बली गहि लोन अचानक एक न टाय उपाव चल्यों तब गति, जानिके मूल रह्यो वकाल विषय वश 10 रोव साम 15° 中的 मला जां घर भानु उदं गुभ उत्मव राग र द्वेष प्रमाड में राचि पुत्र भयो या जगकी <u>3</u> भयो पद्रोरथ प्रा एकन के घर वियोग केत श्रमीरिख सटद्रक्य 兵 कि होत इक्षे इसाष्ट्रहो-हसाष्ट्र— कियेहर् **क्ताञ्चसग्रह** श्री अमृत

Ê मही ते परै पहिष्यता। बसूरीति निद्ध समान। वेष्ट्र प्रपाय सहाय। त्यो ॥ योक्स व्यक्ती करने यक्ति करन सापर भी क्रिय मही विपारणे त्रमध्य वा नर मृख्य अनाके के मान्त्र हुन् E E 田田 मानुस्ते में अप्रतिस्थान निस्तान

. सुनोघ Heell जामें! न पावत मूल में कोई। श्रघ खोई वित सोई । रह्या सन जोई। स्वरूप तारक ट्र<sup>उच</sup> मवि सु भयादिक दुपए 4 害 करी ब्रान केवल काम (#o]

शतक -शास्त्र-विशारद प्रोढ कवि श्री श्रमीश्रहिषेजी म**्फफ्**प ।। स्व ।। स्ट कायके जीव न जानत है शिव साधन को बहु कप्ट करे है । धारे कध्वेबाहु खाधोमुख मूलत ताप, हुताशन नेह जरे हैं। ऊर्ध्ववाहु श्रयोमुख फूल लित नीरसे स्नान करे, तमे सुरधन्द घ्या जगमें 콺꺍콺 इन्द्र अमत -शास्त्र-विशारद ग्रीढ कि कि अभिऋषिकी म**ंभभ्र** कान्यमग्रह अ अमृत

बधन से पुनि काम विकार लखे जिम नाग। देह लखे कवड जुरिके अनेक करे रिख अमृत काज क्छून सरे सताय के पेट फल फूल

कर्त्या। विन कघ्ट

श्रनगातित

मिशी मिने चनितारिक अनित्य अपायन

सत्य विराग 128॥ ममत्व हरे करि त्याग

श्रमोरिख

निलेंप सरोज यथा नर जान

धान

समी धन

दु-सदायक सुख

2

करे विघ नाना। धरे लहि छाना।।

श्रकाज

धन काज

भा घूमत देश विदेश धृथा घ कट्ट सहे न

घ०

खाय कमाय

दुक चैन न

सयाना ॥२थ॥

मान चले

र्मास श्रमीरिख

सतोष तजी

लसे विलसे

**-:**IEF6年742-1-

एक दाना

नार्हीं

E

श्रन्य मै तो

900 Ē Ē E HE HE p.1

व्य वाचना ্ৰত त्रमाञ्चिषिजी म**ः ५५ ५५ ५** 55र चरिता पाड कवि था शास्त्र-१वशारद सूमा करेन कम् रिाव पय पीयूप कहे सुविचारी ॥३६॥ याविय को शिव जात पल्लो पकरे है ? ॥३२॥ 130 जन्म पदार्थ व्ययं गमाये ॥३३॥ ॥ट०॥ टेरत सत प्रतीस मुखी सत्र प्रश सत्रे हितकी उचरे है। ॥ उ०॥ उग वेश विवेक विना करि के राठ मूरस लोकन की भरमाये। रसायन भूमि निधान कहीं ललचाये। की चेतन स्वार्थिये परियार मिले हैं। ये जग भोग अमार लखा तजिक उर ज्ञान वैराग्य धरे है।। जो नहीं स्वारण सिद्ध हुने वनजारेंक वैल उगे छाडि चले हैं। ॥ ज्या या जिन घर्म विना गति जीव ही काड भड़े नहीं जाय उद्यारी। बजियारी । कक्णा तप धीरज बार प्रमाद हरे हैं। कोई यन्त्र दिखाय सिखावत मन्त्र स्परोहे मिलाय के भाव वताय ॥ राची रह्यों मन पुद्रालमं ज्रांत छाथ रही घट भभ श्रापारी आतम कारज सार अमीरिय ज्यों भव के सब हुस दखें है क्ट वेन यवाि श्री गुक्के उपदेश-रचि किरणा न करे रहे सब ग्राति भरे करि अमृत यो परपच मृपा नर ज्योतिप श्रौपध सिद्ध स्वारथ होय जाघीन । मिन। मुडो सगाई सचार धारत धमं अमीरित शील सतीप नमा असी-सृषिको म*० स्टिमि*द्ध ष्टि घोरू अर्थ ५९९ए ने-स्माष्ट्र — तिष्टीर **१५१५**। क जियस है। जो अमृत

E 3 THE मरी निज HC) H मात्व 414 Fre E 長年 P BUILDING BUILD

200

ति गोत यातनो -ह्यास्त्र-!चन्नारद प्रांड कवि श्री श्रमीऋषिजी म० फिफिफ ह ॥३६॥ श्रमीरिख शीस धरे धन है धन है. ान है बन है ॥४०॥ 118211 2 में दूर भगे हैं, रेन्। धन धान तजे गृह झोरि भजे जिनराज के नाग लग्यों मन हैं। मानि प्रमे हैं॥ के लोक प्रमीत पंग है।। भरे हैं। क्षिये कड्र बाग जग है। で作 लतं मनना तन है नाद् मुनी मग प्राण गये लिख त्रीपशिम्बा रालभारि जरे हैं सम्यम् जाम विशास स्रोत न करं परमाइडको जिन है। रमनावश मीन मरे है बात महा दु तदायक मूद, मिति हित गानि पगे हैं .... जमून यातिथ मूरत, नीम ठने स्री स्पर्श विषे गज प्राम् गये एक एक अधीन ब्हे टुम्ब विषरीत खुजामनी दृज्य के लोभ जो भये पच विषय अनुरक्त अमीरिस ता गति के माधक जीय असोरिय ऐमं अकाज वियेक वामर हुन्कर धारत रष्ट्र श्रतित्य तन टंट देत है जीरत हो उपरंश न आप मिलाय रिमाय निगोर् भमे गरि हिंसक लान मिलिंड गम्यो पाथों के वैंगत जोर ह यनेक श्रथं मरोरी करे थावर जगम स्यान 재미 क्ष गधते 学生 मु llaoll . ॥वरु॥ liaoli 3 1द्01 -शास्त्र-विशास्त योह क्षां क्षां अपीक्सिप्ति म**्रम्प** न् । ज्यस्पर्ह ै। अमृत

| REPLY to the transfer of the the programmer of the |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

व्यव वायना ক্র **५५५**रचीयता शास्त्र ।वशारद लाये । ४६। मान रहाये। । य ।। यह पीय ह्यामय धर्म सुजान अजान हुई पर प्रास्त हरे क्यों । हेह से नेह करे निश्वामर वैलित हेरा गुमान घरे क्यों ।। मत्र मोह ममत्य कपाय विकार प्रमाद वशे अव खान मरे क्यों १। । मा। मोच् - मिले नहीं गायन से शिव नाही मिले तन भस्म रमाये बक ध्यान लगाये अमृत मोच मिले मनमे वरा अमेन मिले शिव नाही मिले मुख नहीं गोन् मिले वनमें कद् भस्ते न मिले शिव छाडिने गेह चारह घाम **귀귀구** ० म िर्घोद्धः फिल्ड किल्ड कीए इप्राष्ट्रनी-हम्पाट्र—.15प्रोड्ड प्रसार् कान्यसग्रह श्री अमृत

इम केत पीसूप पीसूप तजी धरि हूँम विषे विष पान करे क्यो ।।।४३।। युद्व सिंगार न हास्य कथा विषयाहिक को उपदेश ना जानी।। जीवन को सुखदानी। नाई। विरुद्ध परस्पर ठानी रिशा राग र हेप नहीं पत्पात मभी जग ह्या रस पूर्ण शान्त विराग

सव से याति

श्रोलख अमृत या जगमे

m m प्रीढ बांव श्री श्रमीश्रांपजी म०५५५ श्री जिनराज सुनी है।।४६॥ उत्तम है जिनवाना ॥४५ लोक हैंसे लंडे होय दुखी है।। चेत नहीं परिवार हत्वा है। । । ला । साम साम साम गई चित्त लोम वण्यो सत्ता विसुसी है।

वने रित अमृत ध्जत

E E

माही

युद्धप्रो

लीलरी देह पड़े लहि लामड़ी

ग्रस्यो तन

स्वास र जास

20 बन भीम (intel n in Aggriph

77 यायनी >1 !!!" -रास्त भिशास्य भीट कवि भी समान्यविजी म**ुम्मः** मही है ॥ध्या नहीं मरियों १५५५॥ मुनार । तात है पागुनो जा निया मिल नेतु हता करि गात्र माने है। । जा जान किया बिन मोन मिने नर्ग थीतिन जागम मारी पद्मे हैं। महा करियों । ।त्रशा स्पष्ण बरा है नन बीर सभा हित काब प्रााब हुन निवारे। धन सहस्र हुरे तो चहे लस्य छोटि असन्य थनत पि नाउ प्रमारे । क्षित्र महित्ते ॥ मु 'मानिता। मगीत यह परता-नियानिको मनिषाने। क्ता न का में ॥ होन नहीं है। य मार यता है तेम न अही उत्तम ज्विय यूर मे ही नित्त प्रमृत निति मनित नाते। ५४ निम इस टारन यन्ति बहे तिमजी एगणा 'ान नाड चित्त घारत ज्ञान सताप जिमिष्य तो जिनक मन पात भली विष ग्रमत थीि। वस तो नार नाशी चले यर ने विन पाग्ल पिछानि की मारम तस्य-पिरेंग वयाय न भागत नागित उपर द्यामय पर्न नेक प्रमाह ग्रजान विचार मनु-भग तृता ने 🚡 मुन्यम प्यन्त जीत क्षियं ने ज्यांरिस गुर निरनोमी प्त ही चक्रमे श्रमार पीठ दे प्रास् गहना है मित्सर शत मिन्यो म्य प्रगेपो कायर ज्ह ।।ज्ञा न्विय HIT .स.म. १ मिन स्थाप स्थाप स्थाप स्थापन 师所可记记 कान्यमञ् श्र अमृत

百百百 E पार । ४५१ ।स्री ॥ सी दिन सास्त्रमी है पण्डासन सात प्रकास तक्षे वर पार। बारी सिम्पासन कुमत बच्चाति तिकासन क्ष्म स्थान प्रतिपार।। बमाम्य किन पित्रान गर्वा वर व्यस्त कृत न्यति वर्णार। केन्द्रत पाने बहात बम्बतिय होत्र सुति स्थान पार। १४ तिक सामु क्षित कर्मण्या ॥ नेत्रम्य त्रस्य स्टब्स् कुम ॥५१। म-नोम क्षात्रस्थे स्पृष्टि ॥ महिर व्यापि स बचन बन्मिस क बन्दती बस नि 13 gra 13 graf 10 dra 11 dra 12 dra 1 निरंप पत्र शिलाप कापन निर् टाम्बर्गाती पूरम किंग पन्न कर्यं कोड्डो काफ्टिं तिरुद्धानि दुष्पत्त होत्तु सुक उन बन भी मरिशम्प th maga

चौरासी उपमा युक्त युनि गुणा बत्तीसी

प्रमुत्ति क्षेत्र क्ष

क्राव्यसंबद्ध

小两

fie pin afte prigeters &

मित गुरा न्तास जैसे गिरि नामा गांति जोपय साहित होय,नैसे ज़ीरायमागिक लिनिमारी संव है। नेसे नग जंदु हो आधार भूत होग हीने, भंतजन राद हाया जीयन के मित हैं। द्ध गर जो बाग करो छोने न निसित कम, तैसे आया परीसक अनल सहसे हैं ॥ भैसे गिरिबर महा निकल तथा प्रगाह, तेसं नगारि ह छान निरंता जनत है।।थ।। **मस्या**रनिताः—ञु स्त-निशार ग्रेड सीन थी अधीःस्पेनी म**्** भ अस्त

क्षेत्र गिरि मेरु नव उत्तर से डॅनो तेसे, मृति नेग लाह माहा उत्तम नरत है। वैसे नगराज मणि उत्तम से मरणा तेने, सानादिक रतन है। भरे मुणवन्त है।। रा असामा

ें से माग प्रज्यतित होय दीम वेज्यन्त भेत तप गुण क्रो भीवत ज्यार है।। जुगति ज्या क्ष्मन से होम न तुपन करा, मुनि स्न मणतो न तुपन हागार है। अमीरित करे मिरा धार भश्य प्राणी शील, मेस सुगुपत नस्या धाय नु त जत हैं।। नेसे परमत महासुर ए शामित होग नीसे पास्तार जान सुख रा शीपरत है। स्रहिम की उपमा---

धु चर्मा स्मृति बी जलए उयों पातु पूल गोउको करत भिना, तिसे भिन्न करे जीय कर्मको लिकार है।। जैसे श्रमिन धातुन के मैल को एरत तेसे, जम जीय घट गिर्थ्या मैल रेंत दार है। नैसे पाग वगोत करत तेसे व्यनगार भरम वगोत करे हाले 'प्रभक्तर है ॥थ।। जैसे तेजकाष्ठारिक बालत है तैसे मिरस्, सम् नाम कर्म काष्ठ बाली करें सुस् हैं।

गिर काला माजनकु करते हैं पांका हैसे अभिष्म साड़ो कर पाका श्रमगार गकारा को उपमा

જ वत्तीमी मुन स्थ शास्त्र विशारद भीड कवि श्री असर ज्यों पुष्प रस पीए नहीं हेवे पीड, हेसे महे आर हेवे,तेर न रातार की । बेसे अति हे मकरड न स्तेह धरे, हेसे मत रावोसु न घरे चित्त प्यार की ॥ गगन जो अति बरसात हुए भीजे नहीं, तैसे कोधा कीरति न भाज विष्त अस है 🏴 अमीरिख कहे ऐसे सत गुणकन्त नित, काले तानी सेय मिले मोज् सुखराय है ॥ तर फल देंडे नहीं मागत है दाम क्छ, गंत डान देंडे लोभ नहीं चित्त चाय है।। वेल मे वीटाणो तर सूरत न छोड़े नेह, तैमें धमे ग्रीति नहीं तजे प्राप्ण जाय है। अहपी आकाश नहीं छेरन भेरन होय, तैसे निज ज्ञान को न होयत विज्ञान है ॥ होरे नोइ फरसी से शुस् नहीं रीप धरे तैसे वाप किये गत रीप नहीं लाय है 1193 चत्नादि लेन किया तक न गत्छ होय, तैसे किये लेपन गतुष्ट न कहाय है। नैसे तहवर बहु दत्ति आधारभूत हैसे जग जीव को ज्याधार भूत थाय है। नेसे तर शीतताप रहे पर छिंह करे, मन परीमह महे करे अन्य छाय है। वेसे एक सेवन से मिलत है फल सार, नैसे सत सेव किये ज्ञान फल पाय है।। अमीरिख कहे प्राणी मन भाव शुद्र आंगो, कोने ताको सेव दुर होय फर्भ वस है।। नमको न अत तैसे मत के अनत गुण, पावे नहीं पार करे सुगुरू प्रयास है।

िग्रिम्सि मिष्ट

श्री समित

कान्यमाः ह

म् रचिता.—शास्त्र-निशास् ग्रीह की औ



24. AT 1111 स्य अधि देन हत होतह निराम नेमें, युर मून नेना होन अप ने मंग हो। स्त ने सहत फास मत बरम एटिन ग्रिम, मैंने सार्ग नेष् तम रहे मुनिरात है। पत पान पानि बचा कृत्यों पूरण नरी. नम मृति नक गुणाति कुण नाज है।। षुत्मी गों बीजाडिफ उत्पत्ति की कारण है, तैसे मुनि क्ष्में जोत्र त्याते यसाच है वृस्ती जो जीन साप महन जनेर रिए। तैसे पूनि परीनार सह जिन राग है। जत से समन बेसे रान थानित तम, सेमें स्ति नित्त भी साम मोग निर्ध है। मक्री मुख्युक होते जने जनवन् निके सुण्युक मेरे न्या स्था भीति भीति है। क्रयी को सौरत न कार्षे पुरुष आर मुनि हो मानन नहीं भाग पेता, गरा है। ज्यो काड्य नोर मगते मायत जैसे, मा जाप राणरेष वह कित्तराज है। भ्रमीरित रहे भवि मेम रा साम् गया, स्तम भाग मनि भरे ना बढ़ान है।। बन्द सुर सनमुख रहन है पन जेमे, तेम जिन्मेण सम्मुन हो रहन है अ प्राण् मूत जीयते जागार भन होय धम, सन है पाम्तार मार जीय हिंह जात है। नीरज पयन करी पर्धा में जीनल हो अपि निज जीन जिन राम सर्धार थे क्सल की उपगा-चरती की उपमा-年で公田福 म्री अमृत

| ऊ¥र <sup>द्रवि</sup>                                                                                                                                | W 4.4.                                                                                                                                                                                               | गुरु श्रीह कोव भी भागी<br>====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बहुद्र प्रज्यक निस रहत है निरम्भ माने धर्म-सुरम्भ प्रज्ञा क्या करते हैं।<br>ब्रामीरत क्षेट्रेस सेट को ब्रिप्ट भारत, जानकर जाग कर्में बरातो पूर्त कि | सुर्वे कुएपा—<br>बैस ती बदन गागत हैने संतवन जीवारिक शाव ने प्राप्त चया व्यापाय है।<br>तिस्स के को प्राप्त कुर काव कि विभान में त्या सबि किए हर गाग है।।<br>तिस्स के को पर कुर कुर का सुन्ध सुन्ध है। | महा ड प्रमाय प्राप्तिक क्षांत न ने हैं।<br>महा महा दिव करण भीषता हुए हैं। प्रमुख्य हुए टाइव मिन्दा हैं। तिना हैं।<br>शिनास्त हेंड को होण बानक्ष्यात हैंव मूने ब्रान गुण हैन्दा किन्दान हैं।<br>प्राप्ति हों कोड़ि महास्त्र शिव में मुझे बार मिरपासित मांत बदमार है।।<br>बद्दीन सिरवा क्षीने होंड महु देश हैं मुस्ताब हानारिक पूछ साह है।<br>समीरत ब्रह्म मुने टाइव ब्रह्म एक तिब क्षुत्र मत्तार हाप बराउंग्ड है।। इं | मूम समें उस जाय जार सिदारी है।<br>हैसे मुद्रे घटे जिसक्य गुख्यारी है।।<br>हूच जाने से मूम सम्बद्धिय स्तारी है।।<br>हैसे बर करे क्यें वह स्तराहरी है।एर                  |
| निरमस्न मनि सर्मेन्सु<br>हस्य भाक्त, ज्यानहरुष भाष                                                                                                  | सिरवास कीवापिक माथि<br>सब बन तैस मुनि प्रम<br>सिर्माण मीत समे                                                                                                                                        | त सुर हैंसे प्रमुख्य हैं.<br>जन्ममान हैंसे मुनि मान मिल्ला हैं।<br>मिला हो भूनि मान मिला हैंसे मुनिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रा—<br>ग्रममा महाकित होता मुक्ति सम्<br>निस्तीत प्रतिभाव्य किया हैने मुक्ति<br>बास हिसे गुष्टमित स्था प्रति<br>इसी रहे नहीं एक ठामा हैसे बर व                         |
| यन्त्रक निसरक्ष्य है।<br>रत्न कड़े येसे संख्या कि                                                                                                   | सूर्व की उत्थमा<br>केस श्रीक ब्याव माम्या होते।<br>तित्रक्र केंक्र होप महाज क                                                                                                                        | मानु कु प्रमान प्रापतिक काल अन्तर ।<br>से मानु सुरक्ष कुल क्षांत्र प्रति है है जो<br>सुनास्त है क्यों केला का प्रमान तैने<br>स्पानि की क्योंने क्या केल दिन यो प्रति<br>सन्तित क्या प्रति टामल करत एक निय                                                                                                                                                                                                            | पहुंने की उपमा —<br>स्में उम बामठ पाम म स्वक्षित होंग<br>बामु को रहा निरामित प्रतिमन्त मिना<br>बामुम होग गाम ऐसे गुण्यपि उसि, ह<br>बामु केसे पर करी प्रतिन्ती एक राम ठै |
| ####<br>####                                                                                                                                        | The Section                                                                                                                                                                                          | for the set property.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |

| प्र | कुल में मुणन्य नम बार किमनार तर, मुन्त नहें नहें न में कि कि क्षा देंग | प्रतिक से कि नहीं रेपन समीर तैन, नैस मुन्य महिन कमा नाय करहे हैं। | प्रतिक से कि नहीं क्षा के कि नुमा हम प्रतिक कमा निक्र का का का से हैं। हिंदे सि। प्रमाथामी संदर पातत जिने जाण, जनातित हे तार प्रत्या ग्यारे है । पत्र इत्यारे चल किन्ती परिवा भार, असे तथ संस्था संस्था भारती तर निरिया महिया यांच पाने समूदिम, नक्त पूर्य जान भारे सुरिनामी है। न तत्त्र जाण नरी रतत विजय नर, ज्यात्रिय द्यं वि व प्राया त्यं प्रति । नमानिक न्यांति भारते भाग गुडः एमपा भारत सा प्रिया इत्याद रें प्रमातमा व्यमतत वास्त स्था भी। भी। अन्य नन्य तीत गा॰ वासि वार विकास प्रमुम त्यान बालन अपन त्रुम, नि स दान तुम्म नृत्य तुमित वृक्ति वृक्ति नि नदक्ता पाने नीत रानत महाग लेह ॥, ता तः यान तर ॥ द प्राप्त ें उदण्हा नी करत जीतल गी पक्त हेता, नुमा इत पापु म वन्ता । स्पन कारी है जनम मरण तजी पारन पारत गाँन, अजीरित रहे कि प पाना है। एक द महापन महापत और पन अरिया में हुए हैं तुर्ग की हुए। भार नेत त्यां कर न्या में नेतातर महानेत ता र महार हा हो है। त्रात नास्ति जाते तपुरमा सत्त होत क्षेत्र म केदनी सरत दूरानारी है। अमिति के मून नामित भाषता ना से जिल्ला ना व का हमार्थ है ी अस्ति स्थानस्य कृ । ज्यम् प्रदे

| तोड़ क्या पूर्ण टक्टब है क्याप मेर वंदम वाताव ब्याराच रार्था है। में निर्माण क्या वार्य प्रकार के प्रार्थ कर्मा वार्य प्रकार में विकार कर्माण विद्या है। में वार्य पर कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स पंजम पास्ता क्यांत क्यांत्राय टर्गा है।  'तर कामानि नाव्य नाप परिदार्ग है।  हर क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र नाप परिदार्ग है।  हर क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र नाप है।  श्रूष क्यांत्र क्यांत्र मान पार क्यांत्री है।  श्रूष क्यांत्र क्यांत्र मान पार क्यांत्री है।  श्रूष क्यांत्र क्यांत्र मान क्यांत्री है।  हर्म क्यांत्र हिम्म क्यांत्र क्यांत्री है।  हर्म क्यांत्र हिम्म क्यांत्र क्यांत्री है।  हर्म क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्री है।  हर्म क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र है।  क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र क्यांत्र है।  हर्म क्यांत्र क्यांत्र हर्मा क्यांत्र क्यांत्र है।  हर्म क्यांत्र क्यांत्र हर्मा क्यांत्र क्यांत्र है।  हर्म क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा हर्मा हर्मा हर्मा क्यांत्र हर्मा हर |
| में तो क्या त्या टक्टर है ज्यार में पाजन प्राथम मानि सारवा<br>माने माने क्या त्या टक्टर है ज्यार माने पाज प्राथम मानि सारवा<br>पाने माने माने माने माने माने माने हिंग्या हु ज्यारिक स्थाप माने<br>माने माने माने माने माने माने माने माने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

एकल विहारी मुनि हित्तिशक्षा चालीसा वन्ते आ जिन बीर धीर हितसे वाणी जिनों की सिरे सारमो सपरिप्रद्यो गुडपती नश्राय ताके शाद्रंस विक्रोडित--

-सास्त्र-विशारद प्रीट कवि श्री व्यमीऋषिजा म**े ५५५५** ताके लन्छ प्रतन्छ सन्छ थुत मे बोल्, गुरूरी मुनो ॥ १॥ वोर प्रकाशित भाव को, कहू मरिके विस्तार ॥ २॥ पासत्या अनडशंनी नम गिएो स्वच्छन्त्रचारी मुनी। आनाराम के पाचमे, प्रथमीदेशिक धार ॥ । दोहा ॥

न्यास्त्र-नियास्त योढ कवि श्री अमीऋषिनी म**्म**म

३ । ज्यस्यह

भी असत

89

दुष्ट परियामी दुष्ट करमी हिमक धूर्ने, इन्छा मिन्छा जारा रस परा अविनाभी हें

असत उचारी नहीं सशय लगारी वर्षे, खीगुष् को नारी साघ एक्तविद्यारी है ॥३

त्याम घर नारी गुरुदेव से सिटा उपारी, प्रविनय कारी गुरु भीत नहीं घारी है। महा श्रहकारी क्रोध भारी मायाचारी ढोगी लोम त्र्यत्कारी पाप इष्ट दुराचारी है

घनाचरी कविच--

विहारी

174501

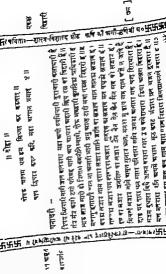

200 विद्यारी LI TEN अज्ञान प्रमार होप पीप पुष्ट काया करे, गमलके जोगुण या प्रगट नाताचे है ॥१० अाचाराग पचमे अध्येनके उद्रेशे पेले, अस्त जिनद्र वाण्। धारोधरी प्रीतजी ॥११ | चाले आप छाटे देह भात हमें दाघे विनयारि नहीं सापे दाघे खाप्ये नचीतजी मोटो अविनीत पीत भागल निलज चित्त, त्यांगी घमंनीत रीत घारी निपरीतजी छाडो लोमलाज को अकाज करे नाही डरे, लोममे लंड है वडे कड़े वाल मीराजी में तो तपधारी हु आचारी गुरु माथ हारे शिथिल आचारी भारी मो ने ना सुह । वे हैं रहे कोई रेते मेरे अनाचार यो विचार, आजीवका कांत्र कन उरसे तजाये हैं। घूरत मिलापी मृद्ध मधुर प्रलापी वर रागकी खलापी पेठ लोक्स जमाने हैं। म्हल विहारी डेसि तुरत ही पूछे लोग, क्रीय करी तीसे लड़े वोले देख खारा है।। आरममें लीन सची करवा प्रवीन वागी, तान पान भीग रीग लपट जपारा है। मन भरिणाम रहे मिलन जम्त सरा, एक्ल निहारो जिनगामन ने न्यारा है।। वतता न करे वडवहे अहकार भरयो, जाविक कपट जाल तोभ का पमारा है ॥ अपछरा परिवार को, छोट जकेला होय ।। कीन कीन अत्रमुण क्हें, क्हें सुनो सब कोय ॥ < ॥ ॥ दोहा ॥

अस्त कि

िष्ट भिर्म इति इप्राष्ट्रभी-इप्राष्ट्र—'तिघीरुर्स

मित्तरो 8 fiefigeffen fie bie pfie pungelening.

E FEB

मि कर्म जोग आय कभी थान डम जाने नारू, जानू डमरूको रोग बार्च अक्जाने हैं।

प्रमें जोग आय कभी थान डम जाने नारू, नाता उपजाय धर्म मज्ञम पलांगे हैं।

प्राप्त हा समाय तब कीन हो महाय तन, नाता उपजाय धर्म मज्ञम पलांगे हैं।

प्रमार हा समाय तब कीन हो महाय ताज, असत नेताने, मन बना ना ममम्तों हैं।

सामारी लजाने मने छुगति सियावे ताको, असत नेताने, मन बना ना समम्तों हैं।

प्रमें साठे ध्यान माही मरी छुगति सियावे ताको, असत नेताने, मन बना जा निमराने हैं। | महाजत जाने महा पिषय नधाने हिप वेस्या पर जाने ताको कोन करकाने हैं।| रोग लगि जाने पाप बात फ़ाराने पास चेटले लजाने लोक नारी नतलाने हैं। | बामा बतलाने तासे बाते लग जाने जीर वाले चढ जाने मज लाज विमराने हैं। माठे ज्यान मादी मरी हुमानि सिधारे ता हो, ज्यमत चेतारे मन रूपों न समफ्तारे हैं स्त्र स्त्र स्त्रि मिक्ष क्षि भिक्ष श्रीष श्राष्ट्रिन-हत्राष्ट्र-

於 野野

पाले ना आचार करे कपट जपार हेने साधु शिर, जाल असम नस प्रलापी है ॥ क्रीध मान कपट प्रमाद मिथ्याताह अत, जालमी जपार जननार नम्यो पापी है। गन्छ छोड़ गच्छे किर एफ्लो खच्छन मड, अमृत निमार नीर आणाको ज्त्यापी है। कोई साधु साथ नहीं मिलावे खभाय नेक,रोई माथु साथ नहीं मनको मिलापी है।

करत निहार कोई पूछे नरनार सव छोड परिवार को क्यां ज्ञानम विगोर है। कोई बोले सूत्रों कोई क्रीय में धमाय जाय, मुखका विगार तरगार करे होड़े हैं। कोई निज होप डाके औरमें बताबे चूक, लोक लखि लेन गुल्हेगार यार योही है।

त कोई बोले सूघो कोई क्रीय म धमाय बाय, गुरमा ह कोई निज बोप बाने औरमें बतावे बुरू, लोन लिख लेन गुरहेगार या योही हैं। मान विचारया विन न्यारा ही सिधारया तप सजम हो हारया ये बिगारया भरजेई हैं।

Ē नोई मिछे साबबारी ममृद्ध क्यारी पक्षे न साचार पीत होते गण्या वार स्नाज सम्मीज राजे होप जापन्त्रे सुनाये नेक्स न कार्रे लीय रीप मा स ग्रदा भविम बान्धे बद्गा मध्ये। 1 धन्त्रहों कुसंघान नारी बिरावी ! हरे मनबारी प बराह साडु मानी बाल्स E E

नियासी ह बनावरी— काय करि लड्यो सायु निक्न्यो खमाया विना, जन्यमण जमोक्तरी रेगारा विनार है।। जन्म काय करि लड्यो सायु निक्न्यो खमाया विना, जन्यमण जाणी से ममफादे हितायार है।। जन्म कन्य मामाराश में सो पच रात्रि छेर करो, कोमल वाणी से ममफादे हितायार है।। क्रोध करि लड्यो साधु निरुत्यो समाया विना, जन्युमाए जगीक्री रेता हो विचार है। उत्तराध्ययन चोथे खाठमाँ गाथामें देय, छोटो रोग्गा विना नहीं मोज् मिटो धानजी । एकत से मिले एक देख हरताने अति, गूने हे अनेक जान करे गुम वातनी । नटविट चोर ध्यभिवारो ज्यो मिलापी तेसे,ण्यत भी श्रापणी पनारो नाहे न्यातनी । मगसे नेराग्य घटे श्रद्धा विपरति होय वत्ना करत लागे जम्म मिंगति थी। प्रमुष्ठाण भागे साने अमत जनतकान, महे वणां दु ख महे जमून मुनायके ॥२५ चोरी जारी ख्तो ताको राजा अपराग जाण, हेममे निहाले मिले चारा मायजा गहे परिचय करे चोर लार मोठो गुन्हेगार, एकत को हेरतो उपना थां लगा। के। काल जनत सजा भन के जमी समसी प्रसाय नीयो॥ २९॥ आर विहार करे परिने जिन लोपत जामा मुत्रो चिह नी गै। पहारेड गन्छ पती जिम पुरम् रजा निनही जपनी एरि ली में ॥ भूष मसु जपराधि छमाउँ कुरू वजार जात्वारज नीथो। उपनय-यथा सरेया — क्रिक्सिप्रह

न्ने ज्यस

200 E × निशारद किम्बास अध्वार १ माने स्मोत्रिका E 南京司司 क्षित उसी गड़ामें पठाने गुरू पास 1

विहारी म नाहीं कलपे हैं रेना एकले गीतारशको, जो है बहुम्दुया बहु खागम के यार दे मि म आपसुया अप्पश्चागमीका तो केनाही क्योही,अमृत विचारधार आपा अंग्रकार है | मि म आपसुया अप्पश्चागमीका तो केनाही क्योही,अमृत विचारधार आपा के या है | बोल तेरमें कर्यो पूर्वाण प्याप्त नियाण, रहे ताके आणित जा भाष जाराती है जो है कोई आचार कल्पधारी नियाणादि जाण, रहा कल्प भाजे प्रमु यादी रोत राप्ती है जो है है ने ने ने स्पार्थ कर्ण नहीं को आचार जाण, रह्या कल्प भाजे प्रमु यादी है।। अप है तो ने ने स्पार्थ पण नहीं को आयिष्ठत पावे, अपत समान वीर वाणी खुर साप्ती है।। अप तेता हिन रहें तेनों छेट प्रायिष्ठित पावे, अपत समान वीर वाणी वित्त ठीणेजी धृहत्रलप उद्रेशे प्रथममें खुलासा पाठ, सात चालीसमी बोल तोल चित्त ठीखेजी वोल तेरमेंमें कर्यो पूर्वीक स्थान घले, मिलके अगड सुगा रेना मत माखो है।। है कोई खाचार कल्पधारी निशीयादि जाए, रहे ताके खाशित जो मोन अभिलापी है। भ अस्ति भाज्यसम्ब

कल्पे अप्प सूयादीय तोनत्योही साघवी को आप सु गाँग्य तीनचार जाणो आखीजी, कल्पे नहीं एकले सायुको राष्ट्रो वा वियाले, नाहिर सज्माय परिठावे काज नासोजी

बोर नेएए मान्या हुन्य भाव से समाधि रहे, अमृत एकल फूठी टेक मति ताएगेंगी 🛘 बत्तीस में उत्तराध्ययन प्रमुक्तैन एन, निषुण् सहाय बाहे मिल्या करे चेलो है। न मिले सहाय गुणाधिक वा गुणे समान,निज हित जान क्यो विचरे अकेलो है।। असत अरथ कोई पंडित से घार भाई, मनघड अरथ करे सो मोह गैलों है 1138 ऐसे कही थापे सो उत्यापे बीर आगमको, चेले विन विचरे अनेलो हैं

मान सहित आण् मान स्थान गुरु पास सदा, ज्यमी विवेकी वनी कार्यको सुधाररे ह अमृत अरथ कोई पंडित स थार भार, उतित आफारी वरज्या को स्ता टार रे। है वैठ गुरु नैनमे सुपेन सेन केन मान, इंगित आफारी वरज्या को स्ता टार रे। मिनसिंह अर्थ मान स्थान गुरु पास सदा, ज्यमी विवेकी बनी कार्यको सुधाररे

| F:                                    |                                                                                                                                                     | 45                    |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| £15.0±                                | ्यो गुरु बस्टे जमियान हातो अत्या ने काम सन सानो धानपद को निकारों।<br>ने क्यानियोग्ने माने चात सन्ते । स्पूर्ण समान गुरु माझा शिर पारर अरू           | 5557°                 |                           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | दिनीविक्त क्न्                                                                                                                                      | मिताः-                | i                         |
| A CONTRACTOR                          | मी वीर वफ्तावार मीने मां प्यार्थ केवता सभा।<br>पत्रम विद्यारी सन वहीं हान स्वी सभा पर सम्बन्ध                                                       | गुस्य-                | प्र <b>रह</b><br>विद्यारी |
| PAP THE                               | # Æ                                                                                                                                                 | विशासद इ              |                           |
| yegel eng                             | वरि मृत्य कपन्ता मृत्य है।<br>कर ब्योजिन बत्ता भारता<br>सुनड करेग बुद्ध्य प्                                                                        | ोड कविभी              |                           |
| 1014                                  | मध्या गामा मुख्य बादिया<br>सुष्य स्थापने समामाण मे                                                                                                  | अ <i>मी प्र</i> ट्रिय | 1                         |
| 学品                                    | मान्य पूर्व भा प्राचन के बारिया कराने निर्मात्री ।।<br>मचा पूर्वित कर्मी कृतिय भी था बाह्यता ।<br>एन फ्रांन से कर निर्वेश जिम सब क्यों ले पारणा १८॥ | 40413                 |                           |

6 발 THE STATE OF THE S in the प्रश्नेक्त्रात्व ग्रीह इति ग्री तुरी ब्रन्धभरी मंगत नर फाडमे नमतिषात ॥ ४० ॥ मुशी छोल "वास्ता निजायुष्ण को नमी नामको ॥ ३६ ॥ ॥ बति एक्स निवासी मुनि दितिथि। जानीसा सम्मार्ग वित्यति है या और कविन्तर शिष्ता दित गरी। युनाई ग्यो राम्से ए युनाकारी सुरम्पत्ये ॥ मुश्ती से भी स्तीमे प्रथ् मिन्ड जागर सुमापु में। नहीं हिं कि को मनफर हिरीको पत्त कहा। गुरहारे ज्यव्ह को मन्त हिरोगे हिन गाए।। । विकास है स्वाता कुरात भूम विकास प्राथम है शिलितिमी छन्द

11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| याएक<br>वित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्र<br>-विशास्त ग्रेट वर्ष वी वागेन्स्यावित्री ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HH:44400-700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २-विशारद ग्रीद कवि भी भ्रमीऋषित्री ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भूते<br>भूति स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप | पंपापणी कर्षित   । विवासी कर्मिया   । विवासी क्ष्मिया   विवासी   विवासी |
| ਸ਼ਹਤਾ <u>~ 4*6</u> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हा<br>हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

शारदा | तेरी हो छपाते श्रतसागर को पावे पार, तेरी ही छपाते गणराज पद पायो है।| तेरी हो छपाते सब आगम सुगम होय, आगममें तेरो ही ष्रासाड बल गायो है।| तेरीही कुपातें गए दीप टलि जाय सन, तेरीहो ए पातें बर फाड्य को छाञ्यास होय तेरोही छपातें विमा बुद्धिवल वाधे माय, अमीरिख सफल सफल पर व्यास होय ॥४ तेरी ही छपातें घने जड़मति टच् बने, तेरी ही छपाते ग्रुभ जग जस छायो है। ०म किमिक्सीमरू

सुमित बहाय दे हटाय दे अज्ञान रम, जमीरिय जननी शरण तव आयो है ॥४ ि घोक इपि इपाएम्-स्प्राप्ट—शात्रिका**र्ट्स** 

असमाह |

班配

तराय निवारी वरधारी तरनारी भवविषदा विरारी निज खातम सुधारी है। जिनजी उचारी सव जीय हितकारी गण्राज शिवयारी कही गारदा पुकारो है।। महिमा निहारो भाउ सम जनियानो, निहुँ लोक में प्रचारी भारी दीन हिनकारी है।

होने बरहायी स्रमीरिख मी स्रप्त सुनी, सफ्ल म्रीजे सब धारी छर आस ने। में तो एक तेरो अवलव टढ धारयो मात, द्या करी वेशि मति-तिमिर विनास है। तेरी ही कपातें ग्रुभ बनत कुखर काज्य, रले गनदोप बुद्ध विमल प्रकाश व्हे । कहे अमीरित मोह मगल करनवारी ऐरी महतारी मोनो शरण तिहारी है ॥६॥

एरी माय मेरी सुनि होरी या श्रारज श्रय, हेरी मम खोर जानो चाकर चरनको । । मेरे उर आश विसवात है तिहारो गुण गाऊ में हमेरा दु ख नेषने हरताको ॥ मेरी छोर हेर छपा कोर यों निहारों नित्य, जानि निराधार हो सहाय निज रास के

110

| ो <b>प्रक</b> रवा                          | येता -                   | -                                | त्र-विशार                                                          | द शीढ व         | हिब श्री      | र्थ<br>——<br>स्रमीऋषिन | î î |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----|
| र थिवारो वनिवासिनो<br>विय वय श्रुतस्यासिनो | ॥ कल्या ॥ मालिनी छन्द् ॥ | सकत सुरुत कानी जग त्राता चरतानी। | तर कुपानी भठ्य के चित्त आती।<br>त समित हानो दैति श्री जैनवानी॥ १३॥ | वेनय सम्पूर्ण ॥ | कर्राष्ट्र वे |                        |     |
| <b>55</b> 50                               | t fe                     |                                  |                                                                    | F Sĺů,          | `             |                        |     |
| ×                                          |                          | भी अमृत                          | क्षेत्रक हैं<br>कार्यस्थ                                           | ı               |               |                        |     |

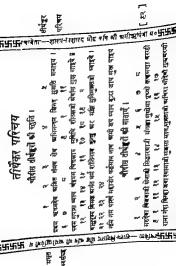

बरस चौरासी लाख बहुत्तर साठ तीस, द्या एक तत्त्व शातिनाथ आधु नेकजो ॥ सहाथ नरेंद्र ये है चीवीस जिनेंद्र गात, अहैन अहैत कुल मश चढनो रित ॥ या देवी माता प्रभावती पद्मावती वत्रा माय, शिवा वामादेवी जिशालाओ प्रियकारयो धारणी रयण्छ ख चीवीस जिनेंद्र माता,रीजे मुखसाता अभी सप हितफरणी आ अश्यमेन हो शिन। महासेन मुपित । विश्वसेनाचिपति 計 जितारिजी सबर मेघ शीघर प्रतिप्टसेन पूरव चौराधी लाख बदोत्र साठ पचास, चालोस ने तोस कुम्मनी सुमित्र विलेसेण ने समुद्रशिने चौवीस तीर्यंद्वरों की आय नीतीस तीर्यहरां के पिताशी। है अह क्षेत्र है है **∞** नित्ता गष्टिपूल 63 88 नामि जित्राञ्जी ह्रद्य क्राज्यसम् Sh STEED

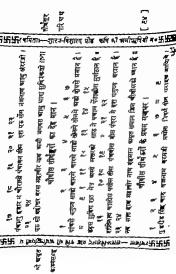

परिचर खगीकाविजी मन् प्राप्त नर् कन्छप सुभूम मंहिर जस जरिष्ट, चक्रागुथ शांत कुम्म अभिरुक्त मानिये ॥ घारली घरली घरा पद्या आर्थ रित्या ग्रुची, ग्रामिनी रिनता बर यनुमनी सारी हैं पुरववार, अमो निरात्मिन वरो भाग गुढ आनिय । पुप्पवतो अनिलाजी जज्ञतिया पुप्पचूला, चर्नवालिका सती गील प्रशिकारी है। चौबोस जिनेंद्र पेली चेली गुणवत हती, श्रमी भात्रपुत नित प्रत्या हमारी है 1७ चोबीम जिनेंद्र शिष्य प्रथम प्रगानिये ड्याल 'फल्गुती रयामा ख्रजिता कारयषी रती सोभा स्मना या रर्ण i. चीवीम तीर्थकरों के मिक्त संपन्न भूपति चीवीस तीर्यंत्रां की प्रणम शिष्याएँ ũ 5 3d June 6d मिल ग्रुभ चरदत्त आयित्भि इत्रम्ति, मित्रवये U, Se Se तंद हेद \* 83 ES श्रमितसेन लिह्यनत चच्डे ar T किमीस्मिक कि होक जी शास्त्र-विशास् 15pley2.2.2.7. क्षाव्यमप्रध श्री अमृत



200 वरिचय त्रोयंहर अमीभृषिजी म०५ शास्त्र-विशारद महातीर ऊँडलपुरो में यो चोनीस जिनराजकी जनमभूमि असी युक्ततारने 118१॥ हियणा ने गज नाग मिथिला औ राजगृही, मथुरा सोरीपुरी नाणारसी निनाररे चिन्ह गावे है चहुरी कारुते महिलपुर मिहपुर, च सा कृषिल अयो आ रत्नपुरो मारदे ॥ हक्तामभूमि अयोष्या सापत्नी अयोष्या जाए, क्वनगुर कोमनी नाणारमी धाररे हस्तोत्तरा नव्त्रमे वीरश्री च्यवन जाण, अमी या नत्त्रे यथाशक्ति तप ठानिये।। २० २१ २२ १३ । १४ १६ १७ १८ १८ १६ पुरंग भरती कृतिका रेवती अधिती मिझि, अवए। जश्विती चित्रा विशासा वातानिये। मयक मातिक नीनीस तीयंद्धरों के लन्म । नौनीस तीर्थकरों की जनमभूमि। धुपम ऋपम गज ह्य जपि भालतो, पद्म फज

あるな形形

新期

नित जीर ज्ञाएन-हमाए-

|                                                                                        | aru K.                                                                     | गरिक्य                                                                         |                                |                    |                                                                                                                      |                               | [H]                                                                                    |                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>५५ ५५</b> १                                                                         |                                                                            | शास्त्र-ि                                                                      | शिलद                           | धीड +              | वि भी                                                                                                                |                               | क्रा दिनी                                                                              | 4°75                                                                           | H |
| है ६० ११ ६२ १३ । १४ १४ ।<br>सम्प्रमानस्योगान्तित्वारक्ष्यां स्विभाषो सुवन्<br>स्ट १६ २ | नंतृत्वते कमरा कृष्युप मुनिसुम्नत के पीकांत्यक्ष संख नेमनावधी को पार्च है। | ा २४<br>पत्रसंतात छवे महावीर जिंह सम्बन्ध है, समी प्रमुचरको में गोसम मनाच है ॥ | नीमीत तीमंहतं का खरुमत्व कास । | 0) W U D W X C C X | स्विक्षणं स्तामार्था चान्या मान्या प्रसास स्थान क्षा क्षा क्षा का स्थाप सामा हूं।<br>१११२ १३ १३ १४ १४ १६ १६ १६ १० १० | पन स्ट माम शेन मेप स्टप्डबर्प | ११ १२ १२<br>नक्तमास वीयन नियस नक्तमान जान, प्रापी राज पार्वेची प्रयुक्तम्ब पत्रपास है। | १५)<br>साही बारे पर्य एड पड्डेशन प्रमु, हुन्छ व्यान प्यापा चयी केवल प्रक्रम है |   |
| μŲ                                                                                     |                                                                            | firm fr                                                                        | MAC I                          | Mir ys             | क्रमी ।                                                                                                              | e) IA-                        | -1 ,                                                                                   |                                                                                |   |
|                                                                                        | मी प्यक्त                                                                  |                                                                                |                                |                    |                                                                                                                      |                               |                                                                                        |                                                                                |   |

निर्देश प्रभान है। त्राणु षठ्यामी वियासी सतोत्तर गुणतर, मत्तायन पत्राम जत पेतालीम 11री है वावन चौवीस जिन गए इंश, अभी कर जोडा मदा गॅन्ना हमारी है।। चौरासी पचाणु एक शत ने एक्सी ग्यारा, यत एक मोने सात पचाणु प्रिनागी है तेतीसने अष्टवीम अठारे मतरे ग्यारे, दरा गारे महातीर भीर गुणपारी है। नहित्तन ननी तक भित्रक सुमाग है।। नुडम भातको गानी १न नदीमान है। ध्यानशुम्ल ध्याया घनघाती कमेताया प्रमी ला ठालोक प्रकाराक पाया टिज्यात है 37 75 चेवित तीर्यद्वरों के गणवरों की संहया %e ee ee नौगीम तीर्यद्वरा के नेयलज्ञान धुक राजार्नो प्रियमु ने, मप्ताह मरम नाग 114 83° Ei रंत हर आम ने जशोक बर चपक न्रकन तक भेल सिंदुर पाडल जरु सु सुराश पुत् èc le 0c 2 20 25 \$2 o} ०म स्थिपुर्स्यमिष्ट थि घीम और उराष्ट्रधी-ह्याष्ट्र नाज्यसंप्रह क्षो अस्त

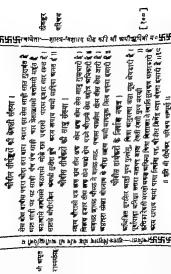

उत्तम यत धारे दूर पातक द्रस्त हारे निपति विश्तरे जाप जमून के त्यारे थे। श्री तिलोकाटक

ज्ञान सयम मत्रारे दान फ़क्ला मत्यारे, नित उज्जल हितवारे प फर्पणाते न्यारे थे तत्वमारग उनारे किये हुमतिसे किनारे, होन शिष के दुलारे सुमति के प्राण्यारे थे किमीस्सिक्ष कि मिरू श्रीह रुगाष्ट्रिन-१३१ए—

बचन अस्त उग्नारे जमर धामको पथारे, नेतिला करित स्वामा जगजीन रुन गारे थे मात नातुके नाने नहीं रहे जग छाने वित्यमाठी प्रगटाने जाम गिरमा जनाने हैं।

मित्रान **40%** मान मस्त गुण जाने ये तिला करित याने,हाय। दिनमें मिलाने मेगउद्र उगे। दिपाने हैं। क्रिया डान देत डाने मीन मारण बताने, जिनराज गुण गाने नहीं नेक अरमनि है मनमें बैराग बार त्याग के गमार शित्र मार्ग बित्त लाग मा पात कें त्यारे थे। सुधा-नच सुनकाने घने बीन इरसाने, य्या भान उर प्रान क्षेत तत्त्रको पिछोने है

- " ज्यस्त्रह

MY STEP

वड़े उडे पडित के खडित किये हैं मान, असृत बत्ताने धर्म दीप ह उजारे थें। महा गुण्यारे ज्ञान क्रिया-धनत्रारे ये तिलोगरिय स्वामी जगजीय रत्यारे थे ॥३ उदे वड भागे जेनागम जनुरागे सागे, आपके प्रताप जाते मित्रामित दारे थे।।

[ 808 ]

ष्रमीरिस कहे पाल सजम विद्युद्ध चित्त, स्वामीजी तिलोक मुरधाममें परात है।। सम्ज ससार सुख जानके त्रांनत्य चित्त, त्याग भाग पारी तित्तकारी गुपर मति है। आश्रव प्रमाड टार साग होपाड़ि निटार, निषय कपान लान ठारी उनहोंन हैं । धारे जिनकेन मीत् पन सुत्र देन तेन, देवत नीत्रार भव्य दिन हुलसित है।

5 STATE WITH YEAR 3 tt 6

\*C3 हिसामित **अक्र** शासननायक सुखदाई सव जीवन की, निरतम नाएं। उपवेरा फरमायो है। अमोरित कहे निराधार टीन प्राधिनको,ऐरे हो अज्ञानी तुं निशक होय लुटे क्यों छहो काय जीव निज खातम समान जान, होजे न प्रसात। यहो भेट क्रमायी हैं अमीरित कहे भाई विना पद्दचाने धर्मे, मुतरे मयाने तर जन्म न्यां विगारयों है सुने नहीं यानी कुमतिके क्रथमानी निज शुद्धि निसरानी ताते उधी मत धारगी है सुन सुन टीका किया करुणाका भाग फीका,मन्यम्त्व भारत अङ् मूलते उत्वारया है हिंसा माही राचराबो फूठो मत साच मानी काचके भरोसेसार चितामिए डारगी है ररममें हिंसा करे हरत प्रशसा चित्त लागत न ससा शठ जानि विष घूटे क्यों ! चैत्य राट्य देखे तहां ठाने जिनमूरत को, मोड मद अय फंड़ रचे प्रथ फूठे क्यों ी त्रष्ट द्रव्य पुजा खोर रतते प्रकार थादि भाखत नि गफ शुद्ध-भारम से रूठे क्यों अविगो न सीधे राह पानेगो तू सीधे फल, अमीरिय कहे रोय रोय पछनायेगो जीव ह्या घरम यो सबही पुकारत है हेखो जैन आगम में ठाम ठाम गायी हैं। क्रीजिये विवेक नेक दीजे यह टेक त्राड, एक र्या घर्म तोडि मोन् पहुँचावेगी। हिंसामें घरम थाप वाधेगो करम श्राप, पाप के प्रताप से सताप हुंदा पारेगा॥ जमीरिस क्हें मति छुमति ने हती तेरी, हिंमा मत थापी तेरे हाथ कहा आयों हैं। धारो जिन क्षेत जीयस्या सुखदेन जाते पाने सुख चेन संते कष्ट मिट जानेगों हिसामात-रहताशक्ता । क्षि भीत्र इप्राष्ट्रमी-हगाए--.।तिष्टीहण्स मी

कान्यसमह

श्री असत



करम के सारे शिवमारग से न्यारे, न्या मूल सं उदारे छंडों कायको संदारे हैं।

[ 808] य (हिमामित हितिशिह्या थामे तो देखो प्रथम रहे ना अधूरो काम, अमृत सब ठीर बीर बचन मनाये हैं।। मत भेद लुख्य, वामे मथजाल ऐसी बढी, कहूँ क्या बनाय बात कहे ते लजात हूँ। प्राकृत सस्डत आहि भाषामें थानेक प्रथा, क्षिके प्रसारे जग जाहिर जनाल हैं।। क्षीक जैस निय प्रथ करता श्रीजैनाचाये, याते कोड वातका में एकडी सुनात हैं ॥ काहेको बढावे रागद्वेप म्लेश पस्पात, होय कर्मवध जो त्र जाता तो पिछानी ले होवेना निवेरी चिरकाल लग लड़बेसे, प्रथम मावन निरवन, भेर जाति ने ॥ सावय आदेश उपदेश भरपूर हेसे, निमित्त वैदाग नाम लेते सङ्चात हूँ। हेर्गे हाल नैनसे विचारो पत्तपात छोडी, आचारांग थाडि जहा नत्र गिनाये हैं सावद्य क निरवद्य यों वाणी से परत परे, करताका हारिक मात्र सो जनाये हैं। साबदा ना उपदेय यामें नहीं समाय तो, बीर अनुयायी कैमे मावदा गुनाये हैं ॥ आराम उचारे में विचारे ना मरम वीत, राग काज हमे जीव मोड मन धारे हैं। असीरिख क्हें अध मंद मतवारे धने, जैन मत वारे मेसे बने मतनारे हैं ॥ है॥ हारे हें खमोल भव हगुरकी धारे केन, एन मग त्यागी धरे शीम खघ भारे हैं।

कान्यसम्ब

M. NEG

कि निक इपि इपाएन-स्पार्ट---ाम्बीरुर्सि

क्रिके ष्राचारजके ग्रथ भ्रम जाल तोरि, ष्रमृत एकादशाग वीरवायी मानि ले॥ ऐरे मतवारे प्यारे आतम को वारयो चाहे, एक मेरी सीम्य हितकारी हिय ठानि ले



निरचे राखी छाडे ब्याहार तो न गले कार, घन रागी कार्रे च्यों रीबाली मार्यनार है। अनेकात माने ताको सम्यक बयाने प्राणी एक पत्त ताले मोही गिश्यात्वी ग्रमार है | स्याद्वात नयसे तिचार ध्रमीसार धार, श्रागममें निष्यय ने मादो ज्यतरा है।।६। बीतराण बाणो में एकत ही निरामी नाडो, सुगुणा बिरेती हरें प्रस्त रिवार है। मामते का ग्राम भी न जाय मुखमाडी तिन उनामके तान निज् डोन ना लाग नै स्याद्वार नयसे निचार जमीमार बार, जागममे निग्चयमं मोटो ज्यमहार है ॥४ क्ते ब्यनहार के निरुच्य के ताणे पे न जाणे परमारे योठी लडत निराग है। होय चक्र चाले रथ ज्या परा नेत पर, माने समयाथ त्यारा सापेन तिचार है रबाई के नेत्रा सम तोनो हाथे राग्ते बक्री, गोण मुख्र तो गा मिने सहस्तन सा सार्के साद्वात नयने निचार अमीमार पार, जागममे निज्याने माटो न्यतदार है।।४ ०म हिमिस्सिमिह छि

राज्यसग्रह

भी श्रमुत

ह्य गड़ार स

ST. T

500

|             | 4    | A STATE | :<br>य- <b>विश</b> ार | ट प्रस्टि | द्यविमी | अमी                                                                              | ( tot ]                                                                                                          | Ħ |                                                                                                               | ×. |
|-------------|------|---------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1977        | यताः | -0,10   | 111011                |           |         |                                                                                  |                                                                                                                  |   |                                                                                                               | ^  |
| क्रीग्रीकृष |      |         | , ,,                  |           |         | पादीके पाहोसी बंद्य क्या पू. एकापर चान<br>प्राथित काइ ठासे व्ययने क्या साम द्वाप | हुस्ते की बास मत्र बार सिर घपने तु वास्त्रा वरन वान्य<br>नाता मति सीन मन्न करिडे सुखाने वेद् अन्तारिक होगा गुराप |   | माने पिराम्यते मुद्र किया मुझु या लिय कारिकर पत्ता हुत्ता माने मान विराम सुरोष्ट्रक पता सरोपर पंच्या कार्य है |    |
|             | Ħ    | r Plan  |                       | -,        |         |                                                                                  |                                                                                                                  |   |                                                                                                               |    |
|             |      | 4 年     | 1 president           |           |         |                                                                                  | ,                                                                                                                | ` |                                                                                                               |    |

ग्रमीक्र मेरुकी शीश विराजित वीर दशों स्वपने के प्रभु फल पाये ॥ १॥ पार मये मुजसे उन्धि रांव मानुप उत्तर छांति विदाये। द्या स्वप्नां का फल **था**स्त-निशास्य की कोन क्षी स्राप्तिन निम्

।स्त्र-विशारद प्रीढ फिन श्री मोह हन्यों वर उच्चल व्यान विचित्र ही भावको जान लिये हैं। हो विघ धर्म धरे चउ तीरथ चीविघ देव हो सेव किये हैं॥ करे रघु सेवक रावे नोविंट को रास रचाने। यो फल बोर लिये हियो उपदेश श्रमीरिख ामेलियो केवल विज्ञा परिपद् माही पार समार

श्री अस्त

1124

मोमिन ताजिया जैनी रचे रथ मागि के भूषण बस्त पेनाये।। न्हाबत गावत बाजत नाचत वे हाय दोस्त के सौर मचाये। गाम में कीरे अमीरिख तोरि विगारिके धर्म की हासी कराये॥ У॥ हे नमानी । महिर ममजिर राम मुदा वर नाम धरे गुरु। वे उपवास वे रोजा राये निन मध्या करें वे वने

8000 वेर्या ज्यभिचारियी दढावे शील पतित्रत, विघिक अहिंसा सिद्रात में यन्ताने हैं। जचावे दान-पुरच की उदारता को, कामी जन इद्रिय-उमन मन ठाने हैं॥ में साहिन राजी ॥ ६॥ जन्ममें आव गगाजल लावत ये करे तीरथ वे बने हाजी। पन् वधे अपने अपने रिख अमत सत्य

91년

ानभी <del>र प्र</del>ाधिता

[4] निरो बरसनी स्पत्राने द्योट ठारी सब महो 🥏 मगुष्म मृत्य विशा गरी हुत्। साथ कर्म शिक अंध इसाइसी-स्टाह 914

मार्गिर बाहे पट पानी छान तीयाणी यनन करो, उपन तो रूने ए ने िना न जनाटरी | जि नज़ीनदी नेउ जन प्रस् गिष्मस्त, नातत्ता पर जा पन मनत्तारियो। सुपानजी तेत संनीत्र न प्रतालु मा, मण्याम केत मं पिन्यानी ज्यारियों ॥ मुमीरिख गीप शीप करे जो सहल पाम, गारो नाम जोग नीर अमापा फिराइने | निद्धाण्य राय जासु मन्याती कन मात, निराता है मात भी निन् मात्र निराति भी प्रमु महागीर के परिवार की जायू । भी अस्ति जि हान्यसङ्ह सि स

। पुस्तरको साल सुन्य प्रत्यकृत पनकृष्ट, गहन नहीं नाह जाप भा द्यारि।।। को गति भीने बीच बोलने न नीते किसे, तिहम पान णानि नाम परिहारिंग। सता प्रियदर्शनार्जा विन्यामी बरम हेम, जर्मा महाजीर प्रापार जागु तरियो ॥ त्यान मत छोडो नेज बनो पही देन लोडे, परिषण हड पीन आपकी दिनारिय। शासाय ( ननां ) क्राने दी तता।

िहा |मार्गा मेली ना उठीले प्याव बीरजमु रीने प्रयं पेला नय कीले क्ला नरकी का प्राप्त मा मार्का भारति ॥ | न्यायी धीर परित पिदेरी हो म नस्य तिहा,राजा हो मुलभ जारेंग हो । नुत्ते भ हो । अमर पिद्धान बोलो डोलो ना क्यपि न्यारे, चरचा न स्टर्मी पहन द्वता मधे बाली प्रतिमानी नमामान तत्त्व होजी होथ, प्ररथ मा नान्ती नाग्माम मुखने मने

ष्रमीरिच यादी भात वरवा ररीजे मित, पड़े ना गलेश नते मान गाधिके ररी

E 1 E राण्त्र-विसाद धीत वर्षि **प्र**मुख्यां वर्ग 四日 南南中南 ज्याम भी कर होत्र मना।। १४ ग मस्य करी हो गुन्न पद्मा इत बया मोबी, बाह्याडी प्यारवारी । 国 राज ध्यापारी बन्धी नियम मार EXA UTH रक्सामी मापा का फाप्प। . मन्यस्य हो विद्यान् भीर भाषपुराधी H 55 上げり P. -

[ 883 ] प्रकार्यक क्रिविन अव तो पधारी दीजो चेगदी दरस माने, माणी आतमा तो आखी पाप थीज भरी है मि नटवी ज्यो नृत्य ध्यान श्रदवी सी करी प्रान, श्रिल मन पुष्प मकरद् संग श्रारयो है ॥ नागरीको चित्त जैसे गागरीके माही रहे, सागरके सग ज्यों मराल मन घरयो है। फागुलमें फाग सखी सुमता के साथ टोल, अमीरिख मेसे बारे मासको उचारिये।। अवस आगम सुसो धार भद्र पर रोक मन अधिम को कातो कपद को टारिये।। चेत मवि धार ज्ञान सजम वैसाख होय, जेष्ठ पत्र ज्ञापाड समान सुविचारिये। मूगशिर सिंह जैसे काल गही लेगो ताते पीप पट्काय महामुनि पद धारिये। पुरणानोग एरजन्म श्रज्ञारित्त सुकुल च, दीहाऊ श्रद्धोण पचिदिय कार्य लहड् ॥। मुक्लममा लेड सार गिण्डह परम धम्म, जमोरिसि वय जम्म जरा कट्ठ दहेंदे ॥ काइ पए गुनो मासे बयो वे तो कीजो माफ, कहे अमीरित्व माणामे तो भूल नरी हैं। चउगाइ भवरूनससार कतारे जीयो, भमइ आए।ड काला सुहदुहे ताहरू। मुसाहु सजोग सुत्तरह परम दुलहा, सद्वा सजम वीरिय जिएवाय वयह। आहुमागथी भाषा का कान्यो। वारह मास रलेप कान्य। एकाय-चित्त-प्रशंसा।

काञ्यसमह

引 对形

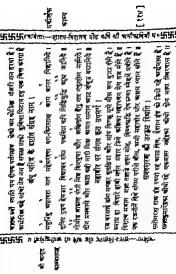

28% प्रकीर्याक काश्य ब्रह्महक्तो कीपो समीसरण चीमास रहे, शेप सर्ने इंद्र द्या दिवस विमास है। श्रमीरित कहे ज्योतिपीको अर्द्धमास रहे, समोसरण स्थिति ज्ह्यप्र ए प्रकास है ॥२४ ार १७ १८ १२ २० २१ २२ २३ वनिता सु झतधारी वेप वागीश्वरी वर, वाचयम वेश्या वाजि वार्षा लजाम है। तम । धरम शर्या गत न रत भत्र अथग ।। २४।। नापिको अनूप वत्र शोमित सुरूप वन, वाटिका विटप बङ्गी वारिह्र के ठाम है। वर्ष कर कर वर विद्यावंत घने, अमी तृप पुर छवी अति असिराम है ॥२६ भेज मन वच तन वश कर सब जग। तज गहत अचल मग। हर्त्व पर छावरम धन सत्तावीस वकार का कान्य। गत, जनम मर्ए सर्वे लघु अन्रर् कान्य। रत्न अन्योक्ति। तजत समज नर सकल भरम हर, सत् अमरत वच सत् धरत मजन मन अघ ख्य कर सब लहत अचल जतन पर वद्त वचन समज करत **मस्या**रनिवाता —शास्त्र-विशारद ग्रेड कहि की **अ**मीम्हापिता म*ुर्फ्स* भ्रो अमृत , जिससम्ब

| क्रास्य<br>क्रास्य      | कर्म भी समीक्रिवरी                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q F                     | क्षि भी समीऋषिमी                                                                                                                                                                                                      |
| THE THE PERSON NAMED IN |                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | सम्बद्ध स्थान सं पामको माराव<br>दीन पष्ट प्रतिषेत्र की गोलमान व्य<br>बन पष्ट मुक्ती कुरान रक्षा के प्रा<br>का पष्ट पष्ट मुक्ता रक्षा कि प्र<br>को का प्रकार सं भी<br>का मीती र की माराव<br>को कुत्र मोग विकार करा करा |
| p fepfigelper ib ein y  | to supplience in the said a                                                                                                                                                                                           |
| में चक्ट                |                                                                                                                                                                                                                       |

0887 प्रकाशिक काल्य शास्त्र-विशारद श्रमीरिख क्टे सगवाला ती जो चाह होवे, वा घरको जान्या बिना कैसे मुख पावेगा बडकोरा अहि के सम्यक् निहाल कियो, सती चन्ना के सबे सकट विटारे हैं।। महा अपराधीने न आने जापराध डर, शासनके स्वामी ऐसे डीन राजवारे हैं। कहे अमीरित मन राखरे भरोसी टढ, ऐसे ऐसे तारे फिर तोहि क्यों न तारे हैं।। करियाणो लीघा बिना बनकोरे जायगा तु, पुनाली कमाया निना तलवाडे जायेगा नरवारी पायकर मन में घाटोल घड़े, आसपूर राखे मन सावरो न भावेगा। पाचपोर याद राख मालगाम सग लीले, उदेपुर आया पछे घएो पछतावेगा। तारे गीतमादि कुयचन के कहनहारे, गोशालक जैसे आविनीत को उधारे है। छड़े जो पकावे मास सातमो परसे थाल, आठमो कसाई टावे नग्तन दारे हैं। महस्मतिमें यों अमीरिख मनुजी कहत, हिंसक कसाई हुए आठों ही हत्यारे हैं।। प्रथम कसाई पशु मारवेकी सला देत, दूसरो कसाई जो पशु को मारि डारे हैं। तीजो अग त्यारों करे चौथो मील लेने वालों, पाचमो कसाई मास बंचे सो उचारे है आध्यातिमक कान्य। दिल का दढ विश्वास। आठ कसाई। ii Y इप्राष्ट्रने-ह्माह्-**ाम** ० म किविद्यानिस्थित १८ व्याप

न्ने अस्त

| 54                    |                                                                    | ij           |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 127                   | गुरु प्राचना ।                                                     | 5            |          |
|                       | न यह पन सता जो सनाम गुरु जिल्ली सीच अस सारमाज्ञ्यत्री।             | रर्भा        |          |
| (let                  | क्रम चीता मेर पपार श्रु                                            | पेदा         |          |
| 100                   | गुम्में पीयूप मुनी घरजी प्रमना म                                   | -            | पनीयुक्त |
| Tribation of the last | E                                                                  | शास्त्र      |          |
| <i>y</i> *            | । दरान गीय एका गरिक प्रमुखान् मधी जिल्ला बर्म त्रमुख्य में।        | f            | bol #    |
| 97                    |                                                                    | Ų)           |          |
|                       | का घरपराज अन्यो हिरारो यह ऐसी न बाहिये धर्म इ. म                   | Ę !          |          |
| a 2                   | भार नियुत्व होते क्रममें ठरसायत हो रहते पक ही नाथ में 8 12 11      | गेड          |          |
| HIJ.                  | भीश की स्थिति।                                                     | *            |          |
| y-si                  | का किन्यमें किया गाने अकियो बाज कर कर                              | 1,1          |          |
| :Uk-                  | राषि रहा। मन गुरुम्आमें महिलास रही पर मध                           | <b>19</b> 14 |          |
| 11                    | सीम किरना म                                                        | ) ar         |          |
| inja.                 | स्मि पर म बन्नु छन्ति तिल येथ नियुष कहे मुक्तिवाती । यह ।।         | 94)          | [11:]    |
| /th                   | मनुष्णें के नामों पर से झाक                                        | ¥•           |          |
| 4.4                   | रामधीने देन पान भारते हैं गुमानच्छ, पुत्रक्ष होय दवाकम म मनाया है। |              |          |

प्रकीर्णक EU .~ E 154 हुठेसिंग मनधार जत्यो न क्षेत्रलचन्द्र, रूपचन्द्र पाय हुलोचन्द्र्श करायो है। जि भूल्यो भगवानचन्द्र वर्ष्यो सरदार्रमिंह, दानमल नेमचन्द्र चित्त न वमायो है। जि अमीरिख कहे सुरादेवकी जो प्राप होय, धारले धरमचन्द्र जानचन्द्र गायो है। हीरालाल जैसो पाय करमों का रखछोड़, मोतीलाल मीम झायो तासे मन डारे। सतशास हेस देख क्एयो है तु नद्राम, खीमाजी कू बार जगनाय प्यान बरदे॥ एक हिन चोखो करी मान कोतरा से कहे, छोड़दे हभारो सम काइ काम आवेगा धनराजजी की मन वारत उभर्चन्त्र, नार्याता पर तर्रे पछतायों है। मुखलाल माहे जीवो रह्यों है मानमल, उदेचर थायो पर तर्रे पछतायों है। अमीरित कहे प्राणी कालरामजी में डर, जानजन्द मीत्त्यार छीमजी रहायों है।। मूलेसिंग छोडे तत्र होवत सामागचन्द्र, मडनजा त्यांगं मे ष्रानन्दराम घररे। अमीरित कहे चेत चेत माई जीवराज, द्याचन्त्र षारे सेती होयत अमररे ॥४०॥ धनराजजी की मन वारत डमेदचन्ड, फागड्जी वरा जमराजजी गमायो है।। लामचन्द्र मग लेले समार तिरत दें॥ मनछाराम वश होय वाघत करमचन्द्र, मानमिंड माइदाम तामे प्रेम ठायो है। कतंचन्ड आस करे हो यत कतीरचन्ड, मानचन्ड सेती प्यारचन्ड तू करत है। खुत्रचन्द् देग देत भाने नहीं जोगराज, उत्तमचन्द् की चाल छोड़ ने फिरत मनम हरत्यन्द् श्रविफ धरत चीसा श्रीर फीतरे का द्यान्त श्रमीरित कहे नित भजले तिलोकचन्द्र, र्सराज कर कर जोडत कनकमता, **5.45** किरोस्टिमिफ्ट कि भीत जिंद -शास्त्र-विशास्ट कान्यसद् श्री अमृत

बारों संग ब्रुटा म्हारों सुरूप ब्रेसेमा कोक वर राज साबन्ते संस्थे बहातोगा ।। बाजों पहली गौर बाबा किन्न सामें बरो, परद विसस भाषा मुस्ते सतावेगा। नाना मित्र क्या कोक पाहरी करेगा सुची, वार्क गवा न्हाजे वयो बार्डर बचावेगा अमी फरवा सुबो रहा करूँ या के नी तो चयो हुन पायोगा के साथ म्यारो कर सरमें र 1 at stee

ر روي روي प्रतियोक <u> १० क</u> शास्त्र-विशारद एक सेट दूने में मिठाई भरी लायों घर, जरी के रमाल में लपेटी ऊँचों धरे हैं। तायके मिठाई दूनो फेमत बजार बीच, जूता से छुटायके अशुचि ठीर परे हैं॥ सेठ कहे केसी कही भैंस है हमारी तव, कहे श्रमी सिप युं ही फराडो मचावो क्यों मेरवंको एक नर फोडे भाजनकी, भैंसने उजाड्यो खेत गाली मो सुनायो क्यों पुरव खिस जात तव अमत कुगति माहो, श्रमीत्राप कहे नाना भाति दुख भरे हैं।। हैसे जीव दूना सम पुण्यकी मिठाई भरी, खोटर वयारे लोग खमा रामा करे हैं। एक सेठ कहे प्रिया लीजे एक मैंस मोल,बोलो खिया वेगी करो विलव लंगावो क्या ? पति दरसाई सव दूधकी मलाई मेरी, सा कहे जबेरु मैंस तरी तुम रताबो क्यों । प्रामाही बाध्यो काठ दीवो है बहुत मार, फिरत फिरत कर मिलो मानी गाई है। पूछत छुराल होम गई नेखो पेरवो केम, बोली सुदी गांत प्रताप थारो बांडे हैं। अमीरिख कहे भिष घारिये दृष्टात विन, खोटी मर्गात कियास ऐसा दु त्त पाहं है।। एता माहीं घरधेयी आयो हें बलाय जहां, दखी मातो गाय बाड़ फुड़ो गष्र नाम हैं ' सकी नहीं भाग दूजी खेत घणी मारी घणी, लाठी पथरासु मारी दीधी जाति त्रास है तमक्तीन नयो घर पाबेस नायको धाणी, डींगलो लेइने तम बाध्यो गतामाडी है। करी है लड़ाई अति लोंक बहु मिल्या आय, गाय घणी छोड़ाई करीने अरदाम है।। नंधन से बाधी गाय पूछत पूछत घर, गाली मुख केतो गयो मालिक के पाम है। नीव रूप द्रोय में पुण्य रूपी मिठाई। ि भित्र ५१ व्याएन-स्माए--:।तिष्टीरु **न्या** िमिद्धिसि क्रान्यसम्ब क्र अस्त

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महीयोंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हु कवि की कामीकाविकी स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्र करि भी समीक्षित्री मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्क बकारी को सम्म्र पुरासी किया गोवत मूनवा नाम तमा कुन पारचा है।<br>मन्त्री किया मन्त्री प्रोप्त प्राप्त भाग पानुकी को गाँधी जब्द नीवत प्राप्त माने हैं।<br>सूनों किया मन्त्री प्रोप्त प्राप्त प्राप्त भाग पानुकी कार्य प्राप्त माने किया है।<br>सून प्राप्त प्राप्त के सून्य कार्य कार्य को कार्योग के सुन प्राप्त कार्य कार्य के कार्योग है।<br>हैं पर मून परिवारों को स्वाप्त कार्या कार्य के कार्य कार् | मृ बत्तारख एक जोग हुए गोर में प्रमुख में मुक्ते हैं है । यह करार माने मुक्ते मार कर है बार बाती मार करें माने में मुक्ते हैं है। यह करार मान कर माने के हुए हान के बार बाती मार करें मान वर्षा है।। यह करार माने माने मुक्ते हुठान के बार बाती मार करें मान वर्षा है।। यह माने नहीं शाम कर के मोने हुठान के बाती हैं बार माने मोने मोने माने माने माने माने माने माने माने मा |
| 2. ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हो सर्वत<br>हम्मातम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Trafer F सिंह भय एक सुरामायो पड्यो पारा मारी युक्ति नयी रहते हुनी ज्ञामके यथानो है | करके प्रयास तोहो पत्नायत भगो तत्र, जागे तातात नेत्री पति पाराणी हैं ॥

करो क्योन रहो अमेरिय नानाभात युक्तित्रने नहीं मान नोट तिर्ने करो जात्यों हैं | जै| स्त्रोक्योन रहो अमेरिय नानाभात युक्तित्रने नहीं मान नोट तिर्ने करो जात्यों हैं | जै| गाय सिंह सूरति यो तीनोडा नतामा हर, पने मधामार स्थान मुनिय खुमार है।। गाय हुए के जोर फिड उठहे मारे ये, बोनो नन्य होय तो ने मुरति दें तार है। सेन हैं असल होजी मन केने होय जाना, क्टे ज्योरित मो नी निना दिना कि ॥ पालक्ते रुगाम त्रीय तर्म गोरिंग रंद, रेंडे अत्यापेता पर गर् नेति त्यागी है। शिलायट एक न्न उन्स निमिच जाय, उसरने नागो अन्तो पतार निद्धार है। स्वाम अस्व पासी रस्मायो भोलो भारतीय रह जमोरित्त गरी रेख डिप्तमासी है पालक द्वरत गो। वालने ट्यंत हाज, नेर रही भागे तर के जिर नामी है।। कू कि नेम से मधम वरे जिन पाय, ज्ञा नहे पाना ने नावे ज्ञान पासी के।

> としたが कान्यसम्ब

介对形

स्यात महे जेंट मामा चालों ने चणा है दोत, 16पट न जानों केंट ममजी नि 11 गेड़े

क्षर करन का फ्ला

जुनूक भरायों पेट तेत मणी जायों जाणी, बेन्यों मामा मामती मुहणुनार जारे ही

र्याल महे आता तीन बीनमें पथारी त्यांनी रयाल कुँग नेना जाते २ चूट तार्ष है।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुक्ता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गरद ग्रेस कवि भी समीकापित्री य <b>अअअ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <del>K</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गरद प्रोड कवि भी समीक्षियी य अअअ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E ¥न्त्रचयिता —शास्त्र-विश                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गरद प्राप्ट पराच ना मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = - U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AN - AN AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 他們是 在信息在信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 医安长色 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEE EEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE PROPERTY OF THE PROPERTY OF |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # E # E # E # E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 日本 日本日日本日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 医肾压 艺术医生医                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>医型压停</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ 글씨글 글 글 글 글 글 글                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 是是 E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·安克鲁 二位名名 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 K 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तान क्षेत्र क्षेत्र व तांत्र व तांत्र कराते हैं<br>कियार की व्यक्ता कराता कराता है<br>ब्रुट्ट को क्षेत्र ते कूड कक्ष्मता है ।<br>एट्टान ।<br>केड कार्य वार्थ के विश्व कराते हैं ।<br>कुट कार्य कार्य क्षा क्षम कार्य क्षम कार्य<br>कुट कार्य कार्य क्षम कार्य क्षम हैं<br>हिस्सी कराय कार्य क्षम कराय हैं।<br>लंकी कर हुने हें क्षम कराय कराय हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A 2 E 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是 是 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| है माना शुरू पाने माथेना में एड नित और भीड़ कुर के पान्हों पाने हैं<br>माने मानाए एक पाना मारामा भार भी कैसे पार पोज बरा भारित आपो है।<br>मीनी बिरामों के पाना मारामा पार भी किस मानि माने हो किस माने हैं में<br>बहे समीरित सफ्तार से क्यों है एक्स हैं हमा अप कुरन सेसी पाने हैं ।<br>मुद्द मिना माना सक्तार से क्यों हैं। | कुराहित इतन में पंची को प्रकार का कर कर कर के का कर है है है है है है है जो कर जान में क्षा को कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 医电流管 图1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 医传电音 计 光光 医医征区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 医基色冠囊 医传音点音乐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 在 医 医海 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 医医医医 医医医医医氏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 福 异 恒 世                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 医性后的 医二甲烷医毒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 在医医尿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三世年第 三世年19年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 를 지구를                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正常在 李子子及 五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>高等運管</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 古信 B 但有管尼古日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 医肾管垂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名かかを とこををを立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रमुखे कातन संपंति अव काव भाव<br>मूने तिन के परिवार मध्यक्षी सम्<br>क्यारेट को विने हुए मध्य कि तम्<br>पूर्व मधि क्या मध्य परिकार कावी गम्<br>पूर्व मधि क्या क्याने मध्य कावी गम्<br>भीने त्या क्याने स्थान मध्य मधि क्या कावी गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| no H D -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIPE THE PROPERTY OF THE PROPE |
| p fepfyring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ि कोक उस्ति त्रमाप्ति कमाय-पानीकान्यान्य न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| phs 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

[ ४५४ ] प्रकीर्णंक काक्य श्रापसमें पाचों ही विवाह करे यथ सम, एक एक बात गृही पन् हढ राख्यों हैं। ोमिनाथ राजीमती मुक्तिमें पथारया दोई, कहें अमीरिस्स सदा बंदना इमारी है ॥ सरवज्ञ दगवत वृाल्यो सरवम नय, सो हो स्याद्वाद से अपृत खिभलाल्यो है ॥ काह चूहे चुप धरी पत्रम पिटारो काट्यो, उचम करयो पै जाय पड्यो उवसमगर्मे कीनो नहीं उचम तथापि जाहि पेट भरो, वधन से बूट के सिघायो सोही मगर्मे। चौथे कल्प अप्राज्जित राथ ग्रीतिमती राखी, ग्यारमे स्वरगे वोनु देन ग्रीति घारी है रांखराय जशोमती राखी दाख पाखी दियो, अनुत्र विमान चीथे देन अवतारी है हुँस काक रोय आय वैठे एक धृत् पर, आपस में सीह तिए। ठाएगी सुमसंगसे। ताही समे भूप एक जानी शीत छाय वैठो, विट करी पायस लागी है नुप जगमे ॥ कोपी एक मारघो बाए। घायल व्हे परयो हॅस, अहो खेतकार भूप दाउत उमगसे जो जो जिए श्रीसरमें गुभाशुम होनहार, ताही को मिटावे ऐसी नहीं कोई जगमें धनराय धनवती पेले देवलोफ देव चित्रमाति विद्याधर रववती नारी है। अमोरित्व फ्ट्रे नहीं कारु हॅस हूँ नरेश, पायो मैं सरण नीच वायमने सगसे ॥६१ अमीरित क्हें ऐसे समसी सुजान जन, घारया जिनवेण सुत होय पग पगमें ॥ श्री नेमिनाथजी और राजीमतीजी के नो भव। मुपक पत्रम द्यान्त । हॅस-कारु द्यान्त । ि होरू इपि इप्राष्ट्रहो-हमाष्ट्र— काञ्यसंग्रह न्री अमृत

[<u>F</u> बस्यो तब मूत्री जाय तत्त्वर द्वीय है। वन्मुद्ध वस होन ना पद्योतिय । क्मीरिय प्री क्षित्रीका मही सिविय त्ती नपु तक तिरूप ग्री क्वीजय बूख जामर यताय है. बूदे कर गून दुष्ट मोल पही स्वाित्र । मेमार के मुद्र स्वप्निय 🖁 । हीचा देन ६ क्षिए मगीग्य । गुरमें ब्राहर मान तमा तभा क्ये मर्ने ब्राहमों इब निरम्न मिल्डन भ पूरो भाष, एक सहारक नर अन्यो है नमने माही प्रमुख्यांक्त बात कृद घरणायो ध्या हानी मानी ग्यी साभी धीत्मी पा PHIS STITE BE PARKE

्ट्रि खनीक्स्पिनी म**ाम्सम्** प्रमुख एक महामुड ज्यविनेकनत स्वपन में, हुनो जाति चतुर फ्रोटन नार गर है। नीत गई खुले नेन हुई हे उज्ञाप मन ज्यागिरिय नु तैसे जगन् हे पिलाम है ॥हन अष्टादश पाप कर बांधत करम राठ, काल मुदा जाय मन करे पज्नान है। अमीरिख कहे यामे तप जप त्रहतार, धार शुद्ध भाज वामे होंग निरजान है।। सिद्यात पुरान नेर न्याय नर्रे प्रथ क्षोप, कान्य उत्तोक न्या राग् रूरे हो। ज्यार है। एक बच्या नारी तिन स्वयनमें पून जन्मो, जाना नक्त क्यि प्राना उज्ञान है। मोहामासी आग केंडे गामन मगल गीत, बटन मगई मत्र प्रेसी मन ज्यास है।। बारित्र घनेक बाने सज्जन सरल मिल, ब्राज्ञाणु भी प्याय होनो नामको प्रकास टै वहोतर फला विमा चडडे निपुण भयो, करी करी वार् जीत्या परित जपार है। जाग्यो तय अज्र न याद् रह्यो एक तम, जमीरिया करे तेमो पाणिये मनार है ॥ स्वपन समान ये सतार है जनार ताने, आपी तज भूलो निते मृग गा जान े टारा सुत ज्यादि मोह पाश में वधायी मृद, करन ममत कूड कपट को नान है।। एक बंध्या नारी के स्वप्तमन् संगार। एक महामुढ के स्नप्तात् मंगर। तंगार में सार गन्ते। कान्यसंग्रह श्री असृत

Ĭ ममरी माय । ग्रस्नोत्तर माला धरेषा १३ सर मी सुद पर पंज्य क्षे मच्छ

[888] प्रकासिक काञ्च कही सममाने ॥३॥ सुजान, ष्रमीरिख उत्तर हे सममावे ॥४॥ गहो भवि प्रानी॥ ५॥ विचार के केंवे।। ६॥ कहो कहा सत्यु १, कुमरा ग्लाचे। निद्या कहा । कहो १ स्वर्ग की दायक, ज्ञान कहा १ अन्तय सुरव देने। साम कहा १ निज आतम ज्ञानत, शूर कहो १ जो विपै नहीं सेने।। निजातम ध्याचे ॥ त्रागम वानी॥ क्चन नागे कहे गुरु जानी। काम कटात से चित खडोले। को गुरु १ दे उपदेश भलो हित, कौन सुशिष्य ! सुभक्ति रचाये को पूजनीय १ सुजान श्रमोले ॥ विवेक न जानी शील मनोहर, तीरय की ? मन गुद्ध रहावे विप कहा। विपया सस लेवे गुरुरेव पदायुज १ कहो कुण मूढ १ वि को महारोग १ ये है जग जाल, कहा उपचार कुए मृद ? कौन दु खो । जिनके अनुराग, अमारित सार अमीरित सोख श्रमीरिख त्यांग के योग्य कहा जग में १ सुन को जम जीत १ रहे वश में मन, को दु खमूल है । कामिनी द्रन्य, प्राज्ञ सुधीर कहो । त्रिय सुसाधु । नहीं जस चहि, कहा जुमले १ सोह नहीं मछ रोप, सीख सुजान, है धन्य १ जो उपकार करे H. श्राभूपण् । हिए हित हित योग्य <u>ज</u>ि को नर जीवन सेवन 띮 1 कि नीक जीव ज्ञाएन-ल्याए-कान्यसमह भी असत

is the best of the the state of the second

[ 545 ] प्रकीर्णक क्राध्य श्रमीऋषिजी म० ५५५५ साडी सातसे बरस छायो रक्त पित्तो तन, अमीरिख देव गयो गगन सिघाई है ॥५ । भूप आज्ञा पाय आम देख रूप हरसाय, अहो रूप शहो रूप वाणोजों उचारी है । सुएयो जैसो देख्गे आज जानन्द जपार भगो, राय कहे पूरो रूप नहीं इण्वारों है । कुं इल अनूप कठ हार कड़ा पांचो कर, मुद्डी अगुलि माही पेरो अवनोस है।। रतन सिंहासन विराजे सब साब सब विषको बुतायो मन धारके जगीस है। नंधोडक स्तान करी धारया है अमील बस्न रतन जडित भली मुकुट सो मीस है। पूछे भूप विप्रप्त डोलायो किए काज सिर, विप्र कहे राजा अन वैसी रूप नाइ है। कीडा कलकल देख हुवे भयभीत मुप, देवता प्रकासे आव चेते क्यों न भाई है ।। आभिमान करत निर्णस गई वेह तेरो, थू रु क्यों न देखे भूप पी मश्नो माइ है।। अमीरिख कहे विप्र आयके सभा मक्तार, निरख ढोलायो सीस देखे नर इंस है ॥ गृद्ध विप्र रूप कियों हाथ पग डोते सिर, जाग सब घूजे नर्धा सूसे पूरो नेयानों । रचक चलाय गयो भूप पास ततच्या, माड बात महे सर घराज गुजारी है। अमीरेख कहे करो स्नाम जलकारधार, वठू समामाही तव देसो छवि मारी है।। प्एही पोट सीम पर तीक्के आयो चलाय,राजद्वारे जायो पोट डाग्त छनेएसो।। न्नमी कहे मूप-रूप देवले की चाह मुम, देख्गा नीदार तव पामू चित्त चेनसो।। पेरायत पृछे खायो कहा से स्वरूप किसो, मारगम ज्ती जूनी फाटी कहे बेएामी।

०म किमीस्रिमिष्ट थि बीक अँप उपाएने-स्प्राए

काउम्सम्ह

ने अमृत

Ξ 100 100 ए ब्रोड साम बादि कियो संज्ञा हो प्राप 450 ո (որդա

D BEET

633 कान्य अमीरिख कहे थोड़ा वापसुं पिषल जाय, मेण गोला जैसे नर जाणजे असारी है सुणी उपनेश एक निकल्यो वाहिर नर, देख धर्मद्वेपी करो हास तिण्यारी है। प्रमका धोरी हुवी वाध मुंडो वेठो जाय, देवे कोई गाल सुण। रह्यो मीनधारी है डेवता में ध्वजा सम फिरवा परियाम तस, सुनके वचन हियो घरम विसारी है। अमीरिस कहे अधिकार चीया ठाएग माही, कहे त्रिसतार उपकारी मुनि सेण हैं॥ मुगत मारग नहीं पायो है करम बरा, उन्छ का सुग पाय भ्रम म मुलाया ६ । । चार जीव चार गोला सम कद्या जिनराय मिट्टा काछ लाख और चोयो गोलो मेए हैं धारयो छधरम त्रोर सेन्या है पाखड देव, उजड़ मारग चाल नरक सिधायो है॥ मोह-नींद माहा जीव सोयो है निर्चित नित्य, अमीरिख कहे यूं धी जनम गमायो है सुणो उपदेश प्रतिबोध पाया चार जीव, करजोड विनै कर कहे ऐसे वेग्ण है। फूटी नाव ष्राध निरजामक श्राक्ट होय, तिरवे की आशा करे मध्यमें डुवायों हैं। एक समे ग्रुम करमों के जोग देव हुवो, रतन जडित पांगो भुवन उटार है। मनुष्य जनम जोग तिरवे को पाय सञ्य, आसीरख कहे अव हारे क्यों गमार हे तिरयच गति माही नाना योनि धारी जीव, जनम मरण सही वेदना अपार है। पायो है नरक भव दुःख है अनत जिहा, वेतरणी छ भीपाक जम टेत मार है असत अहात वश अध के समान अव, ज्ञान अजन को आज खोले हिय नेण मोम का गोला कि नीत र्जाए नुराएटी-ह्याए— अमीऋषिजी म**ं र्झा**म

क जिसमित

भ अस्त

E न-विशाद धीड तिव जिस्का की जी किया 世紀 क्षात्व क्रा गोसा । मान सर्वा प्राथी। क्या आम गर्मा Ē

188

1 22 M यमीयाँक अमीरित पह नहा द्रार म प्रमायाण्य, ताम मिटी गोनो महा उत्तम निया है जि माता करी रीम तथ शेथी हे बराग तम, परम मरत मोण, परने परो पर्दे। जि मानी माता सीधों जो सिरावे तमें बैत्तकों, नेरण है पूरी जो तू पर भूछों गार्ट कि बाबी माता सीधों जो सिरावे तमें बैत्तकों, नेरण है पूरी जो त पर्दे भा जात है। क्छ माहि रहे छ उने न रसा नेतो, जिस्थंत मारे होय जानन्य यपार है। ह्रविध रसस्युद्ध भारमु ज्याराष्ट्री भट्टा, बनम सरण् टान होर निरात्तर है॥ | अमीरिस क्षेत्री द्वार में परमप्य, मिड़े गाले पात होय क्षेत्र नात ग्रान है। । माता करी रीम तथ श्रीभी है जनाथ तम, षरम फरत मीफु परजे पन्। मान है हैं । । त्रो गए ककानी करी तर्क फड़क बोली, पकनेते बाट प्रांगे त्या रना ताना जान री नो से थारो पर जाय पद ह्याने प्राज्ञ, तर नैसी प्रापे नाय दो उस गाना है।। सुनके यचन नहीं उरगो हे लगार मन, तहे हों। रात होप तीथी जान-नान थैं। गुरु सुद्यारित्रज्ञी प्रसाद त्यमीरित नहें, थारो दिव सीन नित रहें हैं नैकार है 1173 तुही कर घरम सैनार हो जमार जाण, प्रथम जान सीम जाने समें जान है। माता नमक्ता कर जायो है जिया के पान,हेती भरतार बोली रेण गिरुराल हैं। रे भूडा तु नियमिन लगो हे नाणु के तम रही हूँ 'प्रकेली पर भारन तिरार है ॥ मायात्रे सु डाप क्यों न मांगे भीच पर पर, त्यों लग रू नहीं वागरी नेपान है। बारबार कह तोय लाज नहीं तिल भर, प्रमोरित्य रहे भित रेतो जग जान दें।। जमोरिय क्षे सुण पुन का नका बोली, कर धून सुग्न प्रसा हरनात है " काज्यसङ्ह श्री श्रमृत

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ह प्रोब कवि भी समीक्षविषी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ति <b>प्रति</b> रचीवताः—राष्ट्रिश्चन्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ठेन्द्रार का सकता ।<br>सेत सुरत सिक्ष को ठेन्द्रार वर्षे थाकार बजर पुने सकता सुप्रसिये।<br>बर्ग्स सुरात स्थान कर को बिंदु पुष्टि भावोचे विचार क्षेत्र मारो झिक्त मोरो के<br>बर्गस्थेक थानार बजर वे बरच को क मानासी मान्योक को निरामियों ने<br>ब्रह्माणा स्विद्यसिक्षा विद्य किय कर पुड थानोरिक को न्यार पढ़ से निव्यतिये। | कर्ण किताम सर्थ एक काज निक्षे तक साज हरे हुन्द पर्था। तिते अव्यर्गत कर्षे वार्षात्र महुन्नों में मिर्ग दिना हुन्न कन्या। कर्मे तिल जाप हैं तक पाप करें मुख्या राज कर कर कन्या। वर्ग तिल दांक भारन्य प्रतिस कर जापीति करियाक निया निया ।।।। तर्ग तिल स्वा कर्मा स्वाम प्रता कर प्रता तक कर सर्था सन्त हर। तर्ग कर पर्य एक कर पात हरना भारत है कर प्रकार ।।। करम करण कर प्रता हरना भारत प्रता वरण कर प्रता पर्या प्रता वरण वर्ण प्रता वरण प्रता वर्णाण |
| HH PERMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the Me proper range——T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| को यस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

प्रकीर्यंक ... ... \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* देव-वर्णन काव्य 

शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री अमीरिख कई गुण द्वादश विराजमान, ताको भव्य प्राणी नित्य शुद्ध भाव ध्याद्ये हिंसा फूठ चोरी सीग सत्मर न मय लेश, प्रेम न प्रसंग हाम पास न बसाइये गुरु-वणेन

क्राज्यसग्रह

भी अमृत

क्री

गुरु पंच महाव्रत घारी पचेन्द्रिय जीत, कपाय तजत चार जग दूर करिया। जाने भाव कर्णे जोग-सत्य कह्या जिनराय, हामाने वैराग्यवंत सत्यशील वरिया।। मन वच काया सम धारत बारत काम, द्यांन चारित्र ज्ञान-गुर्ण शुद्ध भरिया

ि होत इस इसाए ही-स्माए

जीवए। की आश भय मरएको नहीं लेश, कहे जमीरित जाके पद सीस घरिया।। घम वर्णन

अमीऋषिजी म**ः ५५** घरम परम सुखदायक जगतमादी, केवित प्रग्रीत घार तिहुँ लोक नित्त की। अहिंसो वचन सत्य अदत्त न लीजे पर, धारिये शीयल त्रत दूर तज वित्त को॥ वृान शील तप भाव, क्रोयादिक छोड मान येएा चित्त हितको

अमीरिख कहे खंती आदि दश मेर धर्म धारी कर्म-रिपु टाल लहे जग जीतको ॥

मिमिन गुपति शुद्ध

[ 836 ]

E गमन्त्री द्रीपाचपती नन्ति हेक स्त मान्त करत को नाही तुमारी चाल चाने वृथ पारिये। में सम्ब जन मित्र हो रहते। मरी दुरगत 1 1 श्रमी मधी र PHAT THE विनेदी पुरुष वीस्तर " सकी प्रकास भाष टी कामा माना जैसे वाष्ट्रत मी छाजा सम मूखा है न बाब पास म सि महेराय विमा मा महाय बनीरित्र =

प्रकीर्णक 238 काड्य शास्त्र-निशारद पोढ कवि श्रा डाम श्रम बिटु जैसे इद्र के घतुष्य सम, कुंजर को कान जैसे तरुवर दल हैं। श्रमोरिख कहे वेत वेत हो हुसियार नर, गाफिल रहे ते आगे पडे मुसक्त हैं॥ जनम मरएा मेट पामत अनत सुख, अमीरिख कहे शिव सुन्दर वरत है ॥१३॥ कुपानाय कुपा करी दुष्ट बुद्धि नाश कर, काम को 1 मोड लोभ चारो रिषु मारिये मेरी लाज राखो नाथ में तो हूँ अनाथ दीन, कमे रिपु टार मेरी वाह को सभारिये अमीरिश कहे प्रमुतारन तिरन श्राप, दुस रूप सागर के पार याँ उतारिये।। वरसत मेचनार भेदे नहीं मगसूल, ज्यभि को चित्त नहीं भेदे जिनवाणीए। जलत जवासी जैसे आति घन वरसत, रतारको जमीपै नहीं वीज धृद्धि मानिये ॥ जगत के जीव तामें आतम समान जान, सुख अभिलापी सव दु ए से डरत है। जाए। इस प्राए। पालो द्या हित क्याए। यही मोन्की निसाए। जिन्वाए। उचरत है सिष्ठिपात रोगी ताको दूध खाड जहर होय, अमीरिस्त कहे ऐसे अभवी पिछानिये मेचरथ राय मेचकु बर धरमभिन, निज प्राण् त्याग पर जतन करत है। होय दूर आहं कार रुचे चित्त उपकार, शात चित्त क्लेश नाश छन्नदि को टारिये।। तुपको पछारे नहीं मिलत तदुल फन, निकसे न मारान मयाये कोई पानिये। अभनी पहिचान । जीन द्या महत्त्र मुभु प्राथंना । किमिस्सिमिक्ष मिल जीव जुराष्ट्रमी-हजाष्ट्र क जियस ग्रह श्रो अमृत

| ्रिक्ष हैं<br>सिंह हैं<br>प्रत्यविता —शास्त्र-रिशास्त्र केंद्र बरि                                                                                                        | क्षी क्रमीऋषिमी म <b>ः र्जाऽजऽ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सकता ब्याहि के ब्रह्म वामें गरी<br>होड तम बाय बामें भी भी<br>बार बनाव बामें भी भी<br>बार बनाव होड बीमाने<br>के बन्दी पुरस्त बामें बुक्रिक कि<br>प्रमुद्ध बनात पात को बाहि | पण हरे निय दुद्ध की तिन वाला को कारवाती । हैं<br>को चाहे किया गायी जो कार्यत कार्यत की पर (पर को ।। के<br>कार कार्य कारत जाति गीर कार्य तिन पर कार्यों। के<br>कार केर्य कारवाल या का जे जाती जिल्लाओं । १९६१ ।<br>कार कारत को क्षित के गायु प्रस्ता हम है स्वित्तात ।<br>कार कारत को क्षित के गायु प्रस्ता हम है स्विताये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| naiai -                                                                                                                                                                   | HIGH SHIP THE THE PARTY OF THE |
| क्षेत्रसंख्य                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| भीता है।<br>भीता है।<br>भीता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | นะ ค์เรา                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (%)<br>(%)<br>(qá) 110 <b>45.45</b> 1                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| टालत जन्म जरादिक रोग पड़ी विताहारन केवलज्ञानी।<br>श्रीपाएराज प्रकाश करी भिन्न तारएए कारएए ये जिनमाणी। (१७।<br>केवलवत महत जिनेत्र प्रकाश करी सर्वको मुन्यश्वनी।<br>या मुन्न होय मिन्या तम दूर लहे निज्ञ श्रातम क्ष्य पिन्दानी।<br>जास प्रमाह प्रमत तिरीहें निरंते जु प्रमा भग्न पाणी,।<br>या सम प्रमुख और नहीं धन हैं पन हैं जिनमाणी। (१०) | स्फुट समस्या प्रांतया<br>मंगलानरण । | केनल दरस ज्ञान भानको प्रकाश भगो, मंशय शिमिर पुँज हिंगों है निराशि के।<br>चोतोश अतिशे नर पेतीम बनन गुण, हैन पद राजे सेण दश गुण भारि है।।<br>लोकालोक द्रव्य क्षेत्र काल भार भय श्राहि, भव्य तार्येको क्यों भेद निमतारिके<br>अमीरित्य एई ऐसे देन अरिवृत प्याय, क्ष्ट्रें में समस्भाभित उत्तर निराशि है।।१ | किन की न रुचे जिन वेण सुधा।<br>शुभ राष्ट्र अनूप गभीर महा स्वर पनम वाणि बने विद्या।<br>नर नारी पशु सुर इंद शक्ती मिन जानत वैन पिशूप सुधा॥ |
| श्री अपीःश्रविती म <b>ंप्रप्रि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निक जिंदि                           | 2116tj-6416-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - nspley <b>卍卍</b> ;                                                                                                                     |
| भी असृत<br>कान्यसम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | ~~~.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |

9 E -शास्त्र-विशासद ग्री**ट**ा PAR BIR PHILIPPERING P

ित बारम स्टा बन्दा प्रा प्रतिसित्त हिस्तोषन कर्नोन मने 🏞 न्ति क्यों क्यों सक्की 2-44 E 9 STREET SHAPE 作出

प्रकीर्यंक काठ्य शास्त्र-विशारद ग्रीढ कवि अवर भूषण् साज सजी तन वंघन प्राण् चलो पर पीको। घिक् है धिक् है यों पियुष कहे विघवा सिर कीघ सुद्दागको टीको ॥१२॥ लही पाप उदे तउ नेक न चित्त घरे सुमती की। साज सजी तन बेंघन प्राएए चलो पर पीको। झकाज करे विषया वश होय तजी ग्रुभ धीको ॥ विघवा सिर कीथ सहाग को टीको छोरि के लान -शास्त्र-विशास्ट ग्रेड कि श्रे क्रीन्झिपिकी म**्रम**ि श्री अस्त

कुल कान मटा करिके कुलटा अथरामृत बूँद चटा पर पीको। ठारि अटा तन थारि छटा करियंक कटाच्छ कटा जनदीको।। घटा उत्तटा करि काज हटा सुमती को पुनश्च। बटा निज संब

काञ्यसग्रह

गुणी विघवा सिर कीघ सुहाग को टीको ॥१३॥

हे धिक वेश पिसूप

विषया सिर सोहे सुहाम को टीको।

[ X88 श्रमीश्ररृषिजी म**्रभ** ह्मान-विराग जम्यो विधवा चित्त सपति सुख लख्यो जग फीको । चारित भाव पियूष गुनी गुरुए। पद घारए। कीन मतीको।

सिर सोहे सुहोगको टीको ॥१४॥

सुद्दाग सज्यो शुभ नीको

व

ठानत

उत्सव

वी

संजम

ताहि समे लिख लेहु गुनी विधवा

मिलने गुप्त भीता थाँ। गुप्त कर्णाय मोद रहें। गुप्ती अस माने महें। क्सि फारत कुछि फले न पमेछी। बात पत्ने पष्टे 🕻 🏻 निहोष्ट्र नित्य रहे। किने पूर्ण पुरण पने गुम्मे छव सुरक्ती शर्मा सिकाक प्रमुगो बसुसमसे पशिक दूर पूपे स्प पन है शिस्त्रशाह्मिको, प्रमुमे Ete ete s e en-ufri ete ende erre eri e e e e

1880 प्रकीर्याक **3124** श्रमीऋांपनी म०५५ माह सुता दुमति को त्यागि गये शिवगति तहां रहे अष्टगुण खातम निष्ट है। दुमति दुपात्र भई गई जङ जीव पास, भइ ताकी प्रिया ज्ञाप त्यागिके सुवट है। अमृत दुमतिके भये हें स्त कोधादिक, ऐसे विषया के सुत चारों ही प्रगट है। माल लिट्य पाय नीव खाय जिनशासन में, प्रगञ्जो नेवल घर दसन सुघट है। पाय नरदेह नेह कीनो ना घरम साथ, पातक के काज दिन रेन ही अरधो रखो। सुगुरुकी केन हितकारी वरघारी नांहि, श्रज्ञान मिष्यात्वको विकारही भरयो रह्यो॥ क्रमसेन राय घर जनम लियो है जिन, चौसठ सुरेन्द्र आये जहा जिन घर है। नारी घर घारि जिन मिक सजि-रत्तन विमान घर प्रानन्द लहर है।। जीव पुद्गल की स्वरूप ना पिछान्यो कर्मी, मनकी मनोरथ सो मनमे धरयो रहो। श्रमीरिख वसन लपेट्यो निज गेष्ट सदा, लोहके सुपिजरमें पारस परयो रहारे ॥ सूपण वसन यान रतन प्रभा अभित, होते ही तुरत भयो त्रासित अधेर है। त्रमीरिख बाराण्सी पुर पौप दुरामी को, भयो खाषी रात माही सत्य दीप्रहर है।। क्ते विषया के सुत चारों ही प्रगट है ?। क्षेत्र मध्य रात माहि खरे दोप्रहर है ?। लींह के सुपिंजर में पारस परयो रही। सर सर मुद्ध स्ति को असीस्तिकी म**्राम्प** -शास्त-निशास्य गोह कवि को असीस्तिकी म्यास्तिकी -शास्त-निशास्य महित्व -शास-निशास्य महित्व -शास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास-निशास

क्राज्यसंग्रह

श्री असत

| क्षेप्र हैं<br>इस हैं<br>हर्भित्वविता—शास्त्र-विशास                                                                                                                                                                                          | टू शेट करि भी समीक्ष्यिकी म <b>ंभ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमी एक ही द्वा त्यार के।<br>का गर प्रस्ता में बहु को एक संकुष्ट पाल को का के।<br>अही मीएन नांते पर किल्के भीते मार्ग को क्या परनार के।<br>प्रस्ते कर कार किल में मार्ग को कर्ण परनार के।<br>क्रिक कार का के की माना जाने सम्बंध कर साथ के। | मारक बामी मिजनकार मुद्द को दिन सम्पद्ध मान समानि।<br>पूरण इस्त पारांत मेंत्र समान्त को पितु कुरूराती।।<br>पूरण इस्त पारांत मेंत्र मान्ति दिन की मोन्द्रांत कुरानिकारी।<br>के कमोदिक काम किसामान सारांते हिनकी मोन्द्रांता (२६०)<br>के समानिक काम कहा काम हमानिकारी। (२६०)<br>काम के सम्प्रकृत काम है काम प्रतिकृत।।<br>भी का में सम्प्रकृत काम है काम प्रतिकृत।।<br>भी को मुद्दांत कुरांतिक पारांदिक हमाने होता समाने। |
|                                                                                                                                                                                                                                              | is the sail princed extended and wall it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

माम जोगन नाति प्रतिमृत्ता । मानोगमा (मानोचना) (दिरो) -)॥ भी सामारिक प्रांभारं, : . . . भी रत म्हिंगो महाराज पा नाम पुरवार आरिका धर्म दर्गिकः गुरु गुरा महिमा, प्रकाशित पुरतकों की सची मी पञ्च परमेछी बन्दता (हिन्दी) । | क्षेत्र धर्मांचें शरिसा तस्त्र (मराजी) -) | जहिसा, ,, )।।। | , H. नि यानेप्राय, भाग रे स्त, 11 711 नेगयन कियां अने बिडा॰ ग नत् गुमभमन यहार, रजाकर पंचवीषी आधि मागतिमारीये श्रेष गुण, प्यात्मक नेरान्य सतिक नाम पुरतक भी महातीर मन्देय, उनदेश रलकीय, (मराठी) )॥। श्रात्मोवति चा सरल उगय, जैनष्मां विषयी अजैन विद्या क्षेत्रदर्शन व जैनवमं, अत्यवमित्। भेन षम्तिताल विरोपता

(ਜ਼ਪਾਰੀ) -,।

तमाम्य भारम्य प्राप्ता ब्रह्मारम द्यवंगा, ज्ञोगन चारेष,

ा । चीमन चारेष गरित भीषायत्रोय, ११) सु शत्तिक्वल भी तिनोक च्छिपत्रो महागात

्र ् । सा श्रांत हमारि

पने विमालंकार काम्प, (दिन्दी) =) |

शन कुग्रर,

<u>-</u>

मराठी जैन पद्मानली,

उपदेश रज कोप,

(स्यो क्षेत प्यावनी (स्यो) न)। | गीसरप,

भ्रो तिकोक स्प्रीको महाराज विर्नित

नांचे श्राभिषाय माग र सा, 33

वैशान्य शतक,

मान्त्री भावना,

युस्तक मिसने का पता:-

रत्न जैन पुस्तकालय अहमदनगर)

enert for der galeraleige eine